# TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL JASABANINU JASABANINU

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Author Tour .

Title प्रायोग्यान स्चनाएं . Ph 1946

This book should be returned on or before the date last marked below.

#### पारंभिक रवनाएँ

तीन भागों में संपूर्ण—
पहले दो भागों में कविताएँ, दीवरे भाग में कहानियाँ
सन् १९२९—१९३३ में
लिखित

## बच्चन को श्रन्य प्रकाशित रचनाएँ

१--सतरंगिनी

२-- श्राकुल श्रंतर

३---एकांत संगीत

४-- निशा निमंत्रण

५---मधुकलश

६--मधुवाला

७---मधुशाला

च्याम की मधुशाला

६---प्रारंभिक रचनाएँ---दूसरा भाग [कविताएँ]

१०—प्रारंभिक रचनाएँ—तीसरा भाग [ कहानियाँ ]

इनके विषय में विशेष जानकारी के लिए पुस्तक के ऋंत में देखिए। नवीनतम रचनाऋों के लिए लीडर प्रेस, प्रयाग से पत्र-ब्यवहार कीजिए।

# प्रारंभिक रचनाएँ

#### पहला भाग

( इस मंग्रह की पहली श्रष्टाइस कविताऍ पहले 'तेरा हार' के नाम से प्रकाशित हुई थीं )

ं बच्चन

मंथ-संख्या—१०४ प्रकाशक तथा विक्रेता भारती-भंडार लीडर प्रेस, इलाहाबाद

इस पुस्तक की पहली श्रष्टाइस कवितात्रों का समहार सितंबर, १६३२ में रामनारायण लाल बुकसेजर, इलाहाबाद द्वारा श्रीर सितंबर, १६३६ में सुपमा निकुंज, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हुआ था

वर्तमान स्वरूप में पुस्तक का
पहला संस्करण — श्रफेल, १९४३
दूसरा संस्करण — मार्च, १९४६
मूल्य १॥)

मुद्रक महादेव एन० जोशी <sub>नीटर प्रेस.</sub> इलाहाबाइ

#### विज्ञापन

त्र्याज 'प्रारंभिक रचनाएँ' प्रथम भाग का दूसरा संस्करण उपस्थित करते समय हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है।

वचन की प्रारंभिक किताओं का प्रथम संग्रह 'तेरा हार' के नाम से सन् १६३२ में प्रकाशित हुआ था। उनकी दूसरी प्रकाशित कृति 'मधुशाला' को देखकर लोगों को आरचर्य हुआ। उसका कारण था। दोनों के विचार, भाव, भाषा, कल्पना, शैली—सभो में भारी अंतर था। लोग सोचते थे कि 'तेरा हार' का लेखक 'मधुशाला' के गायक के रूप में कैसे अवतरित हो गया। उन्हें क्या पता था कि 'तेरा हार' के पश्चात और मधुशाला के पूर्व किव 'तेरा हार' जैसे पाँच संग्रह तैयार कर चुका था। यही कारण था कि 'तेरा हार' का पाठक जब मधुशाला पढ़ना आरंभ करता था तो उसे दोनों के बीच एक बड़ी भरी खाई दिखाई पड़ती थी।

तीन वर्ष हुए बचन की समस्त प्रारंभिक रचनाश्रों को दो भागों में प्रकाशित करके हमने इमी खाई को भरने का काम किया था। बचन के नित नृतन कविता के पत्र-पुष्पों को देखकर उसके बीज को जानने श्रीर समभने की उत्सुकता उनके पाठकों में स्वाभाविक ही रही है। यही कारण है कि उनकी प्रारंभिक रचना 'तेरा हार' के दो संस्करण समात हो चुके थे पर उसकी माँग फिर भी बनी हुई थी। 'तेरा हार' से लोगों की जिज्ञासा केवल श्रंशतः संतुष्ट होते देखकर हमने बच्चन की समस्त प्रारंभिक रचनाश्रों को प्रकाश में लाने की श्रायोजना की श्रीर संग्रह के प्रथम भाग में 'तेरा हार' को भी सम्मिलित कर लिया। बह श्रव स्वतंत्र रूप से नहीं छपता। पुस्तक का एक बड़ा संस्करण

तीन वर्षों के श्रंदर समाप्त कर पाठकों ने इसकी श्रावश्यकता श्रौर श्रौचित्य को सिद्ध कर दिया है।

दूसरे भाग की सारी कविताएँ पहली बार प्रकाश में लाई गई थीं। वह भी समाप्त हो गया है ऋौर उसका भी नया संस्करण शीघ ही होने जा रहा है।

जहाँ तक संभव हो सका है किवतात्रों को रचना कम में रखने का प्रयत किया गया है। त्राशा है किव के व्यक्तित्व क्रीर काव्य के विकास में रुचि रखनेवाले इस संग्रह से प्रयाप्त लाभ उठा रहे हैं।

किसी किन निवानतम रचनाएँ भले ही इस बात को बताएँ कि उसने ऋपनी कला में कितना ऊँचा स्थान प्राप्त किया है लेकिन यह उसकी पहली और प्रारंभिक रचनाएँ ही हैं जो यह बता सकेंगी कि किन के कहाँ से चलकर और किन प्रयत्नों द्वारा वह उचता प्राप्त की है। बचन की समस्त रचनाओं में जो उनके व्यक्तित्व की एकता है वह उनको नवीनतम कृति को भी उनकी पहली रचना से संबद्ध करती है। हमारो यह धारणा है कि ऋाप उनको नई रचनाओं का पूर्ण आनंद तभी उठा सकेंगे जब आप उनकी प्रारंभिक रचनाओं से मी भिज्ञ हों।

एक शब्द हम काव्य पारिलयों से भी कहना चाहेंगे। यदि यह किवताएँ समय से प्रकाशित होतों तो उनकी विशेषतात्र्यां पर दृष्टि जानी चाहिए थी। त्र्याज इन्हें खोजने का समय नहीं है। त्र्याज तो उनकी संभावनात्र्यों को देखना चाहिए। किव की नवीनतम कृतियों को दृष्टि में रखते हुए इनकी संभावनात्र्यों पर किसी को संदेह न होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि रचनाकम में इन्हें देखनेवाले इनसे किसी तरह निराश न होंगे।

इस नवीन संस्करण के साथ हम बच्चन के पाठकों को एक शुभ स्चना भी देना चाहते हैं। जैसा कि इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर ही संकेत किया गया है 'प्रारंभिक रचनाएँ' के पूर्व दो भागों के साथ हमने एक तीसरा भाग भी जोड़ दिया है श्रीर इस तीसरे भाग में होंगी बच्चन की कहानियाँ। यह कहानियाँ भी प्रायशः उसी काल की रचनाएँ हैं जिस काल की कि 'प्रारंभिक रचनाएँ' की किवताएँ। इसीलिए हमने इनको इसी नाम से प्रकाशित करना उचित समका है। 'सुषमा निकुंज' द्वारा इन्हों केहानियों को 'हृदय की श्राँखें' के नाम से प्रकाशित करने का विज्ञापन कई वर्ष हुए किया गया था, पर वह किन्हीं कारणों से कार्य रूप में परिणत न हुआ। इस प्रकाशन से वच्चन-साहित्य में जो नवीन वृद्धि हुई है, श्राशा है, वह उनके पाठकों को रुचिकर धिद्ध होगी।

— प्रकाशक

## समर्पग

प्रिय श्रीकृष्ण श्रीर चंद्रमुखी का

# सूची

| विषय                       |     |     |     | पृष्ठ      |
|----------------------------|-----|-----|-----|------------|
| १ — मंगलारंभ               | ••• | ••• | ••• | १७         |
| २—संबोधन                   | ••• | ••• | ••• | <b>१</b> ⊏ |
| ₹—स्वीकृत                  | ••• | ••• | ••• | 38         |
| ४ त्राशे!                  | ••• | ••• | ••• | २०         |
| ५—नैराश्य                  | ••• | ••• |     | २१         |
| €—कीर                      | ••• | ••• | ••• | २२         |
| ७—कंडा                     | ••• | ••• | ••• | २३         |
| ⊏—बंदी                     | ••• | ••• | ••• | २३         |
| ६- बंदी मित्र              | ••• | ••• | ••• | २४         |
| <b>₹०</b> —कोयल            | ••• | ••• | ••• | રપૂ        |
| २१—मध्याह्र                | ••• | ••• | ••• | २६         |
| -१२—चुंबन                  | ••• | ••• | ••• | ३२         |
| -१३मधुकर                   | ••• | ••• | ••• | 38         |
| १४—दुख में                 |     | ••• | ••• | 38         |
| १५दुखों का स्वागत          | ••• |     | ••• | 80         |
| <b>९६</b> — श्रादर्श प्रेम |     | ••• | ••• | ४१         |

|   | विषय               |      |     |     | विश्व                |
|---|--------------------|------|-----|-----|----------------------|
| * | ७—तुमसे            | •••  | ••• | ••• | ४२                   |
| 8 | ८—मधुर स्मृति      | •••  | *** | ••• | ४३                   |
| * | ६—दुखिया का प्यार  | •••  | ••• | ••• | <b>88</b>            |
| २ | ०कलियों से         | •••  | ••• | ••• | ४५                   |
| २ | १विरह-विषाद        | •••  | ••• | ••• | 80                   |
| = | १२मूक प्रेम        | •••  | ••• | ••• | 85                   |
| ę | ३उपहार             | •••  | ••• | ••• | 38                   |
| ₹ | ४—मेरा धर्म        | •••  | ••• | ••• | ५०                   |
| 2 | ५—संकोच            | •••  | ••• | ••• | Ä8                   |
| = | ६ — प्रेम का आरंभ  | •••, | ••• | ••• | પૂપ્                 |
| • | १७ स्रात्म संदेह   | •••  | ••• | ••• | ५६                   |
| • | ८८-—जन्म-दिवस      | •••  | ••• | ••• | ६४                   |
| ; | <b>≀६</b> —बाँसुरी | •••  | ••• | ••• | ६४                   |
| • | ।०—चित्र-समर्पण    | •••  | ••• | ••• | ६५                   |
| 1 | १रिहाई             | •••  | ••• | ••• | <b>&amp; &amp;</b> . |
| • | १२हेम की मृत्यु    | •••  | ••• | ••• | <b>q</b> 9.          |
| Ę | ३—पत्रोत्तर        | •••  | ••• | ••• | ६二                   |
| ; | १४—गुदगुदी         | •••  | ••• | ••• | 60                   |
| ; | १५—सजीव कविता      | •••  | ••• | ••• | 66                   |
|   |                    |      |     |     |                      |

## ( ३ )

| विषय                    |     |     |                                         | রূম্ব      |
|-------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|------------|
| ३६—पागल                 | ••• | ••• | •••                                     | ७८         |
| ३७—तितली                | ••• | ••• | •••                                     | <b>=</b> { |
| ३८प्रेम                 | ••• | ••• | •••                                     | <b>⊏</b> ξ |
| ३६—भूला                 | ••• | *** |                                         | 20         |
| ४०-काच्य ग्रप्रकाशन     | ••• | ••• | •••                                     | દ્ય        |
| ४१ त्ररमान              | ••• | ••• | •••                                     | १०१        |
| ४२बाहु पाश              | ••• | ••• | •••                                     | १०२        |
| ४३ईश्वर श्रीर प्रेम     | ••• | ••• | •••                                     | १०३        |
| ४४रत्त्वाबंधन           | ••• | ••• | •••                                     | 309        |
| ४५—जेल में रचाबंधन      | ••• | ••• | •••                                     | ११३        |
| ४६—तेरा प्यार           | ••• | ••• | •••                                     | ११६        |
| ४७—कलंक                 | ••• | ••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ११६        |
| ४ट—मृत्यु               |     | ••• | •••                                     | १२०        |
| <b>४६</b> —त्र्यात्मदीप | ••• | ••• | •••                                     | १२५        |

# प्रारंभिक रचनाएँ

पहला भाग

#### मंगलारंभ

ं प्रियतम, मैंने बनने को तेरी सुंदर प्रोवा का हार, ललित बहिन-सी कलियाँ छोड़ीं, भाई-से पल्लव सुकुमार, साथ-खेलते फूल, खेलती-साथ तितलियाँ विविध प्रकार, गोद-खेलाते हुए पिता-से पौधे का मृदु स्नेह स्रापार, माता-सी प्यारी क्यारी का सहज सलोना, 'सरल दुलार, बाल्य-सुलभ-चांचल्य चपलता छोड़ी, बँधी नियम के तार, छोड़ा निज क्रीड़ा-शुभस्थली शुभ्र वाटिका का घर-द्वार; ंप्रियतम, बतला दे स्त्राकर्षक है क्यों इतना तेरा प्यार ?

#### संबोधन

बुलाऊँ क्यों में तुम्हें पुकार, जान ले क्यों सारा संसार,

> तुम्हें इन कलियां का मधुवास खींच लाएगा मेरे पास।

रहें हम-तुम जब केवल साथ पिन्हा दूँ हार तुम्हें चुपचाप,

> न पाए हम दोनों का प्यार कभी शंकालु विश्व में व्याप।

तुम्हारी ग्रीवा में सुकुमार, सुशोभित हो यह मेरा हार;

> खिले कलियों-सा मन सुकुमार हमारा तुम्हें निहार-निहार!

#### स्वीकृत

घर से यह सोच उठी थी उपहार उन्हें मैं दूँगी. करके प्रसन्न मन उनका उनके शुभ श्राशिष ल्गी। पर जब उनकी वह प्रतिभा नयनों से देखी जाकर, तब छिपा लिया श्रंचल में उपहार - हार सकुचाकर । मैले अपड़ां के भीतर तंडुल जिसने पहचाने, वह हार छिपाया मेरा रहता कब तक ऋनजाने? मैं लिजत-मूक खड़ी थी, प्रभु ने मुसकरा बुलाया, फिर खड़े सामने मेरे होकर निज शीश मुकाया!

#### श्राशे!

भूल तब जाता दुःख श्रनंत, निराशा-पतभड़ का हो श्रंत इदय में छाता पुनः वसंत,

> दमक उठता मेरा मुख म्लान, देवि, जब करता तेरा ध्यान।

पथिक जो बैठा हिम्मत हार, जिसे लगता था जीवन भार, कमर कसता होता तैयार,

> पुनः उठता करता प्रस्थान, देवि, जब करता तेरा ध्यान।

डूबते पा जाता श्राधार, सरस होता जीवन निस्सार, सारमय फिर होता संसार,

> सरल हो जाते कार्य महान, देवि, जब करता तेरा ध्यान।

शक्ति का फिर होता संचार, स्फ पड़ता फिर कुछ-कुछ पार, हाथ में फिर लेता पतवार,

> पुनः खेता जीवन-जलयान, देवि, जब करता तेरा ध्यान ।

## नैराश्य

निशा व्यतीत हो चुकी कब की ! सूर्य-किरण कव फूटी! चहल-पहल हो उठी जगत में, नींद न तेरी दूटी! उठा-उठाकर हार गई मैं, श्रांख न तने खोली. क्या तेरे जीवन-श्रमिनय को सारी लीला हो ली? जीवन का तो चिह्न यही है सोकर फिर जग जाना, क्या अनंत निद्रा में सोना नहीं मृत्यु का श्राना ? तुक्ते न उठता देख मुक्ते हैं वार-वार भ्रम होता— क्या मैं कोई मृत शरीर को समक रही हूँ सोता!

#### कीर

'कीर, तू क्यों वैटा मन मार, शोक वनकर साकार, शिथिल-तन मग्न-विचार ! स्राकर तुभापर दूट पड़ा है किस चिंता का भार !'

इसे सुन पत्ती पंख पसार,

तीिलयों पर पर मार हार बैठा लाचार; पिंजड़े के तारों से निकली मानो यह फंकार—

'कहाँ वन-वन स्वच्छंद विहार!'
कहाँ वंदीयह द्वार!'
महा यह ऋत्याचार—
एक दूसरे का ले लेना जन्मसिद्ध ऋधिकार।

#### भंडा

हुदय हमारा करके गद्गद भाव ग्रानेक उठाता है, उच्च हमारा होकर फंडा जय फर-फर फहराता है। ग्राहे, नहीं फहराता फडा वायु-वेग से चंचल हो, हमें बुलाती है मा भारत हिला-हिलाकर ग्रांचल को। ग्राञ्जो युवको, चलें सुनें क्या माता हमसे कहती ग्राज, हाथ हमारे है रखना मा भारत के ग्रांचल की लाज।

#### बंदी

'पड़े बंदी क्यों कारागार,

चले तुम कौन कुचाल, चुराया किसका माल,

छीना क्या किसका जिसपर या तुम्हें नहीं ऋधिकार ?'

'न था मन में कोई कुविंचार,

न थी दौलत की चाह, न थी धन की परवाह; था ऋपराध हमारा केवल किया देश को प्यार !

शीश पर मातृभूमि-ऋग्ग-भार,

उसे हूँ रहा उतार; देश हित कारागार कारागार नहीं, वह तो है स्वतंत्रता का द्वार !'

### बंदी मित्र

जेल-कोठरी के में द्वार बंदी, तुभसे मिलने श्राया, नतमस्तक मन में शरमाया, मित्र, मित्रता का मुभसे कुछ निभ न सका व्यवहार।

कैसे त्राता तेरे साथ, देश-भक्ति करने का त्रावसर, बड़े भाग्य से मिले मित्रवर! भेरी किस्मत में वह कैसे लिखते विधि के हाथ.

मित्र, तुम्हारे मंगल भालन

श्चंकित है स्वतंत्र नित रहना, मेरे, बंदी-ग्रह-दुख सहना, 'मैं स्वतंत्र, तू बंदी कैसे ?'—तेरा ठीक सवाल।

मित्र, नहीं क्या यह ऋविवाद,.

स्वतंत्र ही स्वतंत्रता स्वोता, वंदी कभी न वंदी होता, ऋपने को वंदी कर मकते जो स्वतंत्र-स्राज़ाद !

कम न देश का मुभको प्यार ।

साथ तुम्हारा में भी देता, ऋंग-ऋंग यदि जकड़ न लेता मेरा, प्यारे मित्र, जगत का काला कारागार।

#### कोयल

त्र्राहे, कोयल की पहली क्रक !: ऋचानक उसका पड़ना बोल, हृदय में मधुरस देना घोल, अवणों का उत्सुक होना, बनना जिह्ना का मूक ।∙ क्क, कोयल, या कोई मंत्र, कुंक जो तू आमोद-प्रमोद, भरेगी वसुंधरा की गोद ? काया-कल्प-क्रिया करने का ज्ञात तुक्ते क्या तंत्र ?

बदल ऋब प्रकृति पुराना ठाट
करेगी नया-नया श्टंगार,
सजाकर निज तन विविध प्रकार,
देखेगी ऋतुपति-प्रियतम के शुभागमन की बाट।

करेगा त्राकर मंद समीर बाल-पल्लव-स्त्रधरों से बात, ढकोंगी तरुवर गण के गात, नई पत्तियाँ पहना उनको हरी सुकोमल चीर।

वसंती, पीले, नीले, लाल, बेंगनी श्रादि रंग के फूल, फूलकर गुच्छ-गुच्छ में फूल, फूमेंगे तहवर शाखा में वायु-हिंडोले डाल। मक्लियाँ कृपणा होंगी मन्न माँग सुमनों से रस का दान, सुना उनको निज गुन-गुन गान, मधु-संचय करने में होगी तन-मन से संलग्न!

नयन खोले सर कमल समान वनी-वन का देखेंगे रूप— युगल जोड़ी की सुस्त्रवि अपन्प; उन कंजों पर होंगे भ्रमरों के नर्तन गुंजान।

बहेगा सरिता में जल श्वेत,
समुज्ज्वल दर्पण के ऋनुरूप,
देखकर जिसमें ऋपना रूप,
पीत कुसुम की चादर ऋोट़ेंगे सरसों के खेत।

कुसुम-दल से पराग को छीन, चुरा खिलती कलियों की गंध, कराएगा उनका गँठवंध, पवन-पुरोहित गंध सुरज से रज सुगंध से भीन। फिरेंगे पशु जोड़े ले संग, संग ऋज-शावक, बाल-कुरंग, फड़कते हैं जिनके प्रत्यंग, पर्वत की चट्टानों पर कुदकेंगे भरे उमंग 4

पित्त्यों के सुन राग-कलाप— प्राकृतिक नाद, ग्राम, सुर, ताल, शुष्क पड़ जाएँगे तत्काल, गंधवों के वाद्य-यंत्र किन्नर के मधुर श्रालाप।

इंद्र ऋपना इंद्रासन त्याग, ऋखाड़े ऋपने करके बंद, परम उत्सुक मन दौड़ ऋमंद, खोलेगा सुनने को नंदन-द्वार भूमि का राग!

करेगी मत्त मयूरी नृत्य श्रन्य विह्नगां का सुनकर गान, देख यह सुरपित लेगा मान, परियों के नर्तन हैं. केवल श्राडंबर के कृत्य! ब्रहे, फिर 'कुऊ' पूर्ण-ब्रावेश!

म्मुनाकर त् ऋतुपति-संदेश, लगी दिखलाने उसका वेश, ज्ञिणिक कल्पने मुभे धुमाए तूने कितने देश!

कोकिले, पर यह तेरा राग हमारे नम-वृभुक्ति देश के लिए लाया क्या संदेश ? साथ प्रकृति के वदलेगा इस दीन देश का भाग ?

#### मध्याह्न

सुना था मैंने प्रातःकाल, हुन्ना जब रजनी का श्रवसान, लगे जब होने उडुगण म्लान, हिलमिल पच्चीगण का गाना बैठ दृद्ध की डाल—

शारिका, श्यामा, तोते, लाल श्रादि के कामल विविध प्रकार स्वरों का मधुर चढ़ाव उतार, सब के ऊपर कुहुक-कुहुक कोयल का देना ताल!

ग्रहे, वह मुखद प्रभाती गान, लगीं तप्त किरणें जब ग्राने, लगा पवन जब धूलि उंड़ाने, मध्य दिवस में, हाय, हाय, हो गया कहाँ लयमान!

ले गया राग-पुंज हर कौन, किसके मन में पाप समाया, किसे न ऋौरों का मुख भाया, विठा दिया रागिनी प्रकृति को किसने करके मौन!

प्रकृति, तुम्हारे भी आनंद चिणिक मनुष्यों के-से होते ? पल में आते, पल में खोते ? कर्म-चक्र में मानव आते, गाकर रोते, रोकर गाते। रचन सका क्या चतुरानन दुख से असम्मिलित तेरा भी मुख ? रचा गया क्या हम दोनों के लिए एक ही फंद ? श्चरे, न मेरा ऐसा ध्यान-

श्चिव भी है हो रहा उसी लय
से वह गान, मुक्ते हैं निश्चय ।
हुआ्चा करेगा एक समान
संध्या तक यह मधुमय गान,
पत्तीगण जब स्वयं थिकत हो
यह विचारते जाएँगे सो—
उठकर प्रातःकाल कौन हम छेड़ें नूतन तान।

श्रीर, नींद में स्वप्न श्रनेकः

देखेंगे ऐसे—है लोक एक, नहीं है जिसमें शोक, मृदुल समीर जहाँ बहता है, सदा बसंत बना रहता है, शाम न होता, रात न श्राती, जहाँ सदा ही संध्या छाती, भूख जहाँ पर नहीं सताती, प्यास नहीं है लगने पाती, जहाँ न मृत्यु-जन्म का नाम, जहाँ नहीं जीवन-संग्राम,

जहाँ न कोई करता द्वेष,
जहाँ नहीं भय का लवलेश,
अप्रगणित खग सर्वदा चहकते,
कंठ नहीं पर उनके थकते,
उत्क्रंठित स्वर से हैं गाना जहाँ काम यस एक!

सुनूँ न फिर मैं क्यों कलरोर ?

त्राह! भेद मैंने ऋब पाया—

बहरा ऋपना कान बनाया

भय ऋशांतिमय मचा-मचाकर हमने ही तो शोर!

# चुंबन

ऐ छोटे विहंग सुकुमार!

तेरे कोमल चंचु-श्रधर से निकल रहे स्नेहासुत स्वर से लगता, कोई करे किसी को निर्भय चुंबन-प्यार!

किसको करते चुंबन-प्यार ?

क्या मानव श्राँखों से देखी गई न बुद्धि-चचु श्रवरेखी उसको, ऊषा काल बहे जो शीतल-मंद वयार !

या सुमनों में शिशु सुकुमार,

जो सुगंध का श्रव तक सोया, -रजनी के स्वप्नों में स्वोया, उसे जगाते धीमे-धीमे करके चुंबन-प्यार !

> या तुम शशि-किरणों **के तार** \_

से जो हाथ उन्हें चुम्बन कर श्रीर सितारों का प्रकाश वर न्वूम-चूम सस्नेह थिदा करते हो, श्रांतिम बार !

या तुम बाल सूर्य के हाथ, स्वर्ण-रंग में गए रँगाए, गए तुम्हारी स्त्रोर बढ़ाए, करते हो स्त्राभूषित स्त्रपने रजत-चुंबनों साथ ?

या तुम उस चुंबन का, तात,

गठ याद करते उठ भोर, जेसे लिटा ऋंचल-पर-छोर प्रपने तुर्मको, मातृ-विहंगिनि ने सिखलाया रात ? या तुम वह चुंबन प्रति भोर

उटकर याद किया करते हो, (मुक्ते बताते क्यों डरते हो !) जिससे तुम्हें किसी ने भेजा जीवन क इस आर !

तब की तो है मुक्ते न याद,

पर श्रातीत जीवन के चुंबन

कितने चमका करें दृद्गगन,

जिनकी मूकस्मृति मेरे मन भरती मधुर विषाद!

यदि न जगत के धंधे-फंद

होते, मानस-गगन घूमता, प्रति चुंबन को पुनः चूमता, सदा बना मैं तुक्त-सा रहता एक विहग स्वच्छंद!

#### मधुकर

उमड़ - घुमड़ काले - काले बादल का नम में घिर स्त्राना, रिमिक्तम रिमिक्तम करके स्त्रवनी - तल पर पानी बरसाना।

सिमिट - सिमिटकर एक सरोवर में जल का जा भरजाना, मंद पवन के कोंकों से लहरों का उसपर लहराना।

कंज-कली का भाँक - भाँक जल के बाहर, भीतर जाना, किसी व्यक्ति की देख न बाहर, सहसा सिर ऊपर लाना।

लोक लाज के कारण मुँह पर
डाल हरा घूँघट ऋाना,
चपल तरंगों की संगति से
पर उच्छुंखल बन जाना।

घूँघट इटा देख सर-दर्पण में मुख श्रपना मुसकाना, सूर्य देव का उसके श्रधरों तक श्रपना कर फैलाना। मंद समीरण का त्र्या-त्र्याकर
मीठे धक्के दे जाना,
विहँसित होना कंज कली का
फूली - फूली न समाना।

करने को रस पान कली का तब फिर मधुकर का च्याना, छूते ही रस की मदिरा उसका मतवाला हो जाना।

दिन भरं मॅडरा-मॅडरा रस पीना, पी-पी रस मॅडराना, जब हो जाना थिकत शांत हो कली-ऋषंक में सो जाना।

श्चाँख ऊपरी मुँद जानः
भावना नयन का खुल जाना,
स्वप्न देव का उसपर
स्वप्नों का बुनना ताना-बाना।

सकल विश्व का पिघल-पिघलकर

एक सरोवर बन जाना,

जग का सब सौंदर्य सिमटकर

कली - रूप उसपर श्राना !

सब कलियों के मन का मिलकर

एक सुमधुकर हो जाना,

इस सर-कलिका की सुषमा का

गुन-गुन करके गुण गाना!

मधुकर का यह गान श्रवण कर बार - बार पुलकित होना, तन की सुधि रस से खोई थी मन की सुधि स्वर से खोना।

संध्या का होना रिव का
श्रम्ताचल को जा छिप जाना,
कमल दलों को सकुचित करने
वाली रजनी का श्राना।

कोमल कमल दलों में दबना
मधुकर का कोमलतम तन,
दुसह वेदना सह उसका
करना समाप्त प्यारा जीवन।

सुलमय दृश्य दिखाकर उसका
श्रंत दुःखमय दिखलाना।
मधुकर के जीवन हरने का
सब सामान किया जाना!

इसी लिए 'सौंदर्य देखकर शंका यह उठती तत्काल— कहीं फँसाने को तो मेरे नहीं विद्याया जाता जाल!

ऐसी शंकाश्चों में फँसता

है क्यों ? बतला, मानव मंद !

हर सुंदरता में तुमको

श्चनुभव करना था परमानंद ।

सुख-दुख क्या है ! द्व्य-भावना जिसने हैं जैसा माना, मधुकर ने श्रपने मरने को या श्रनंत सुखमय जाना!

### दुख में

'पड़ी दुखीं की तुभापर मार ! दुःखो में मुख भरा जान तू, रो-रोकर मुख न कर म्लान तू, इॅस, इॅस, हलका हो जाएगा तेरे दुख का भार ।

निज बल पर जिनको श्रमिमान संकट में साहस दिखलाते, दुःखों को हैं दूर हटाते; दुःख पड़ने पर जो हँसते हैं वही वीर-बलवान'।

'मिले मुक्ते दुख लाखों बार,
पर, दुख में मुख सार समाया—
ब्यंग, समक्त मैं कभी न पाया।
सुख में हुँसूँ, दुखों में रोऊँ—सीधा-सा व्यवहार।

कोमल से कोमल भी शूल जब-जब है तन मेरे गड़ता, बच्चों-सा मैं हूँ रो पड़ता; काँटों को मैं कभी न अब तक सममसका हूँ फूल।

एक नियम जीवन में पाल रहा सदा से हूँ मैं श्रविचल, कोई कहे बली या निर्वल, उन्हें चुभा रहने देता हूँ, देता नहीं निकाल !\*

## दुखों का स्वागत

निदयाँ नीर भरें जलनिधि में जो जल-राशि ऋघाए, शुष्क, जल-रहित मरुस्थली को दिनकर ऋौर तपाए।

हुष्ट-पुष्ट नित स्वस्थ रहे; कृश-चीया रुग्न हो जाए, लद्मी के मंदिर में स्वागतः धनी-महाजन पाए। श्रंथकार श्रंथों को मिलता, उसे नयन जो पाए, ज्योति मिले, यह नियम जगत का सम समान को धाएँ।

प्यार पास जाए प्यारों के, सुख, सुखियों पर छाए, ग्राशिष त्राशिषवानों पर, मुक्त दुखिया पर दुख त्र्याए!

## श्रादर्श प्रेम

प्यार किसी को करना, लेकिन—
कहकर उसे बताना क्या ?

ऋपने को ऋपी करना पर—

ऋौरों को ऋपनाना क्या ?

गुण का ग्राहक बनना, लेकि न— गाकर उसे सुनाना क्या ! मन के कल्पित भावों से <sup>-</sup> श्रीरों को भ्रम में लाना क्या ! ले लेना सुगंध सुमनों की,
तोड़ उन्हें मुरक्ताना क्या !
प्रेम-हार पहनाना, लेकिन—
प्रेम-पाश फैलाना क्या !

त्याग-स्रांक में पलें प्रेम-शिशु उनमें स्वार्थ बताना क्या ! देकर हृदय हृदय पाने की स्राशा व्यर्थ लगाना क्या !

### **तुमसे**

नहीं चाइता तुलसी-दल बन
शीश तुम्हारे चढ़ पाऊँ,
नहीं, हार की कलियाँ बनकर
गले तुम्हारे पड़ जाऊँ।
नहीं, भुजाओं में रख तुमको
इन हाथों को करूँ पवित्र,
नहीं, हृदय के अपंदर बंदी
कर के रखूँ तुम्हारा चित्र।

नहीं चाहता दिखलाने को

तब भक्तों का वेश धरूँ,
नहीं, सखा बन सदा तुम्हारे
दाएँ-बाएँ फिरा करूँ।

इच्छा केवल, रजकर्ण में मिल तव मंदिर के निकट प स्राते-जाते कभी तुम्हारे श्रीचरणों से लिपट पहुँ।

### मधुर स्मृति

याद मुक्ते है वह दिन पहले जिस दिन तुक्तको प्यार किया, तेरा स्वागत करने को जब खोल हृदय का द्वार दिया।

मन मंदिर में तुक्ते बिठाकर तेरा जब सत्कार किया, भुक-भुक तेरे चरणों का जब चुंबन बारंबार किया। स्नेहमयी वह दृष्टि प्रथम ही
थी जिसने तुमको देखा,
याद नहीं है मुमे, तुमे
देखा पहले या प्यार किया!

हर्षित होकर क्यों न सराहूँ बार-बार उस दिन के भाग, जिस दिन तूने प्रेम हमारा खुले हृदय स्वीकार किया!

### दुखिया का प्यार

'प्रेम का यह श्रनुपम व्यवहार !— पास न मेरे हैं वे त्राते, सुमे न श्रपने पास बुलाते, दूर-दूर से कहते हैं, करता हूँ तुभको प्यार !'

'श्रापदा के ऐसे आगाए— जहाँ किसी को ख़ूहम देते, घेर उसे दुख संकट लेते, मिलकर तुक्तसे क्यों तुक पर भी डालें दुख का भार ?' विरह के दुख सौ नहीं, हज़ार उसहा कहँ यदि जीवन भर में, जुक्ते न दुखित बनाऊँ पर में, 'तू है सुखी'—यही तो मेरे जीवन का आधार।

प्रेम का ही तोडूँगा तार— (चाहे मृत्यु भते ही त्र्राए) ज्ञात मुक्ते यदि यह हो जाए— दुखी बना सकता है तुक्तको इस दुखिया का प्यार'!

### कलियों से

'त्रहे, मैंने किलयों के साथ;
जब मेरा चंचल बचपन था,
महा निर्देशी मेरा मन था,
त्रात्याचार त्रानेक किए थे,
किलयों को दुख दीई दिए थे,
तोड़ इन्हें बागों से लाता,
छेद-छेद कर हार बनाता!
क्रूर कार्य यह कैसे करता,
सोच इसे हूँ आर्हे भरता।
किलयों, तुमसे चमा माँगते ये अप्रपाधी हाथ।'

'ब्रहे, वह मेरे प्रति उपकार!

कुछ दिन में कुम्हला ही जाती,
गिरकर भूमि-समाधि बनाती।
कौन जानता मेरा खिलना !
कौन, नाज से डुलना-हिलना !
कौन गोद में मुक्तको लेता !
कौन प्रेम का परिचय देता !
मुक्ते तोड़ की बड़ी भलाई,
काम किसी के तो कुछ त्राई;
बनी रही दो-चार घड़ी तो किसी गले का हार।'

'श्रहे, वह च्रिएक प्रेम का जोशा! सरस-सुगंधित थी तू जब तक, बनी रनेह-भाजन थी तब तक। जहाँ तनिक-सी तू सुरक्ताई, फेंक दी गई, दूर हटाई।

इसी प्रेम से क्या तेरा हो जाता है परितोष !'

'बदलता पल-पल पर संसार, इदय विश्व के साथ बदलता, प्रेम कहाँ फिर लहे श्राटलता! इससे केवल यही सोचकर,

लेती हूँ संतोष इदय भर—

कुमको भी था किया किसी ने कभी इदय से प्यार!

### विरह विषाद

चंद्र ! त्राते ही मृदुल प्रभात—
भू का रवि जब श्रंचल धरता,
किरण, कुसुम, कलरव से भरता
उसे, बना लेते क्यों श्रपना मिलन, हीन-चुित गात !

निशा रानी का विरह-विषाद ! शोक प्रकट क्यों इतना करते, छिपते जाते त्राहें भरते; मिलन प्रण्यिनी से तो निश्चित एक दिवस के बाद !

नहीं कुछ सुनते मेरी बात ? देव, दुख-विरह च्यािक तुम्हें जब, इतना होता, बतलाश्रो श्रब, धरें धैर्य्य मानव हम क्यों तब, हो वियोग जिनका मिलना फिर दूर ! निकट ! श्रशात !.

# मुक प्रेम

हमारी स्नेह-मूर्ति, कुछ बोल! श्रावना के पुष्पों के हार,
गूँथ सुकुमार स्नेह के तार,
चढ़ाए मैंने तेरे द्वार,
भाए तुक्ते, न भाए—कह दे कुछ तो मुँह को खोल।

शास्त्र के सिद्ध, सत्य, श्रानमोल वचन वतलांत युग प्राचीन भक्त जब होता भक्ति-विलीन, श्रवणकर उसके सविनय, दीन वचन, मूक पाषाण मूर्तियाँ भी पड़ती थीं बोल!

स्रा गया, हाय, समय स्रव कौन ? हैं सजीव जो मधुर बोलतीं, बात-बात में स्रमृत घोलतीं, सहज हृदय के भाव खोलतीं, वे भी क्या भावना-भक्ति से हो ज़ाएँगी मौन! नयन में स्नेह भरा, मत मोड़ आँख, कर प्रकटित अपना भाव, मयंकर मुक्तसे अधिक दुराव; जानती अकथित प्रेम प्रभाव ? प्रवल धार यह बाहर आती बाँध हृदय का तोड़ !

#### उपहार

जब लेकरके कुछ उपहार
में तेरे संमुख स्त्राता हूँ,
मन में कितना शरमाता हूँ!
स्त्ररे, कहाँ ये तुच्छ वस्तुएँ, कहाँ हमारा प्यार!

जग के वैभव का भंडार एक स्वप्न में मैंने पाया, चरणों में ला उसे चढाया केरे, पर क्या हो पाया संतुष्ट हमारा प्यार!

जाग्रत में मैं निर्धन-दीन; क्या देने को तुम्मको लाऊँ, जिससे श्रापना प्यार दिखाऊँ !— इसी सोच में हृदय हमारा निश्च-दिन चिंतापीन!

38

इससे देखूँ एक वचाव— श्रपना सब श्रस्तित्व मिटाऊँ, तुममें ही बिलकुल मिल जाऊँ, रहे न हृदय जहाँ हो देने दिखलाने का भाव!

## मेरा धर्म

धर्म हमारा पूछो, प्राण ?— किसे समभता मैं भगवान, किसका उटकर करता ध्यान, किसे हृदय में ऋपने देता सब से उच्चस्थान ?

धर्म हमारा पूछो, प्राण !—
किसे समभता प्राणाधार,
किसकी करता भक्ति ऋपार,
समभूँ ऋंदर चमक रही है किसकी ज्योति महान !

धर्म हमारा पूछो, प्राण १— ईश्वर को मैं नहीं जानता, उसकी सत्ता नहीं मानता, जिसे न देखा जाना कैसे उसको लेता मान १ जगती में मैं श्रव तक, प्राण! केवल एक प्रेम पहचानूँ, उसे हृदय का स्वामी मानूँ, सब कहते भगवान प्रेम हैं—प्रेम हमें भगवान!

धर्म हम।रा पूछो, प्राण ?— कौन शक्ति मेरे तन देता, कौन तरी जीवन की खेता, कौन हमारा जीव ?—जान कर बनती हो अप्रनजान ?

नयन करो मत नीचे, प्राण ! शक्ति तुम्हीं हो मुक्तको देती, तुम्हीं तरी जीवन की खेती, तुम्हीं जीव हो, प्राण, हमारी—ग्रौर तुम्हीं भगवान !

'यह कैसे ?'—तुम पूछो, प्राण ! ईश-जीव में भेद नहीं है, जहाँ जीव है ईश वहीं है, 'प्रेम' 'प्राण' तुम दोनों मेरी—शंकर वचन प्रमाण— धर्म हमारा पूछो, प्राण! किसको रक्षक श्रपना कहता, सदा श्रासरे जिसके रहता, करा सरलता से लेने को ईश्वर से पहचान!

सौंदर्य ने तेरे, प्राण ! मुक्ते प्रेम का पाठ पढ़ाया, मेरे ईश्वर तक पहुँचाया, इससे कहूँ उसे मैं श्चपना ईश्वर-दृत सुजान।

धर्म हमारा पूछो, प्राण ! धर्म-ग्रंथ है कौन हमारा, शंकाश्रों में कौन सहारा, ज्ञान बढ़ाऊँ किससे !—मानूँ किसके वाक्य प्रमाण !

तेरे भोलेपन में, प्राण !
भरा ज्ञान का सारा सार,
सदा उसी का लूँ श्राधार,
करता उसका पाठ—वही है मेंरा वेद—कुरान ।

धर्म हमारा पूछो, प्राण !—

मेरा कौन पवित्र-स्थान,

शुचिता मुक्तको करे प्रदान,

जिसकी स्रोर तीर्थ-यात्री बन करता मैं प्रस्थान !

हर्ष हमारा मक्का, प्राण ! हम-तुमने मिल उसे बनाया, प्रेम वहाँ पर बसने स्त्राया, नहीं वासना, पाप वहाँ पर पाते वासस्थान।

धर्म हमारा पूछो, प्राण ! स्वर्ग कहाँ मैं ऋपना मानूँ! प्रेम, न इसका उत्तर जानूँ, परे भूमि से लोकों का है कुछ भी मुक्ते न ज्ञान।

श्रुजर, श्रमर के कभी विचार नहीं हृदय में मेरे श्राए, पल भर का जीवन कट जाए, इसी तरह बस तुम्हे गोद में लेकर करते प्यार!

### संकोच

प्रियतम-द्वार खड़ी हूँ मौन।
यहाँ भला कब सोचा स्त्राना ?
मेरा, उनका, दर्शन पाना!
स्वींच मुक्ते इतनी दूरी से लाया बरबस कौन ?

बंद निर्दयी क्यों हैं द्वार! 'मेरे प्यारे'! 'प्रियतम'! 'प्रियवर'! उन्हें पुकारूँ क्या में कहकर? लेकर नाम? पूछती ऋपने मन से बारंबार!

मौन खड़ी; खटकाऊँ द्वार— श्चरे, हाथ खाली ही श्चाई! देने को उपहार न लाई! श्चरी, करेगी किससे प्रियतम की पूजा-सत्कार!

च्ना कपट का हो व्यवहार—यहीं कहीं बैठूँगी छिपकर,
श्राएँगे, देखूँगी पल - भर,
बस लौटूँगी उस पल का द्वत्पट पर चित्र उतार।

#### प्रेम का आरंभ

प्रियतम, दिवस तुम्हें वह याद ?

नभ में निकल तरैयाँ-तारे
छिटक रहे थे प्यारे-प्यारे,
हरी डालियों का धर श्रंचल,
पवन हो रहा था कुछ चंचल,
किलियों पर भुक रहे कुसुम थे,
वृच्च तले बैठे हम तुम थे,
प्रथम प्रेम का जिस दिन तुम पर छाया था उन्माद ?

प्रेम, प्रेम, उस दिन की याद नहीं चाहता मुफे दिलात्र्यो, भूल उसे त्राव तुम भी जात्र्यो। वह दिन उनकी याद दिलाता, जब न तुम्हारा मुफ्तसे नाता। भुला दिए मैंने दिन सारे, बिना प्रेम जब रहा तुम्हारे। यद्यपि वह दिन था मुकुमार,.

पर न मुक्ते श्राकर्षित करता,
श्रव, न भावनाश्चों से भरता।
गिना दिनों से जाने हारा,
नहीं प्रेम श्रव रहा हमारा।
श्रादि, श्रनंत प्रेम का कैसा!
मुक्तको तो श्रव लगता ऐसा—
तुक्ते सदा से मैं करता था इसी तरह से प्यार!

# श्रात्म संदेह

प्राण, बहुत में तुक्तसे दूर ैं कभी इटय से बसने वाली तुके समक्तता मूर्ति निराली; हाय, सुदृढ़ विश्वास ऋाज होता वह मुक्तसे दूर ैं

तुम्मपर त्राते कष्ट-कलाप,.
पर न उन्हें मैं बिल्कुल जानूँ,
इदयासीन तुमे पर मानूँ!
हो सकता है इससे भी क्या बढ़कर व्यर्थ प्रलाप !

इच्छा तो थी मेरी, प्राण ! कॉंटे से भी कष्ट तुफे हो, तत्त्व्यण श्रनुभव वहीं मुफे हो, बड़े-बड़े तेरे दुःखों का भी पर मुफे न ज्ञान!

इच्छा थी तेरा दुख-भार मैं ऋपने ही ऊपर ले लूँ, सुख ऋपने सब तुक्तको दे दूँ, पर तेरा दुख ऋल्प हटाने में भी हूँ लाचार।

कहता तुम्मसे प्रेम ग्रमान।

किंद्ध देख उसकी निर्मलता

हृदय हमारा भरे विकलता,

श्रीर कभी संदेह हमारे मन में उठे महान!

सुने प्रेमियों के आख्यान— धाव एक तन में लग जाता रक्त-धार दूसरा बहाता— सच थे वे, थे या कवियों के बस काल्पनिक उड़ान ?. मौत प्रेम से जाती हार; किसी एक को लेने आती, उद्यत उसका प्रेमी पाती, उसके बदले चलने को—चुप हो करती स्वीकार ।

सत्य कथात्रों के त्र्याधार यदि ये वे तो क्यों उनका-सा प्रेम नहीं में हूँ सकता पा ? चला गया क्या साथ उन्हीं के जग से सच्चा प्यार ?

या मैं इतना मूर्क गँवार,
नहीं समक जो ऋब तक पाया
छली हृदय की छलमय माया,
ढोंग प्यार का करता था, कहता था—करता प्यार।

मुक्तको है संदेह ऋपार प्रेम नहीं क्या तुम थे करते, केवल उसका दम थे भरते; हृदय, सशंक नयन से मैं ऋब देखूं तेरा प्यार।

त्रत्रव तक थे क्या करते स्वाँग हृदय, प्रेम का, क्यों न बताते ? धोखे में क्यों उसको लाते ? भीख प्रेम की तुससे ऋाकर कौन रही थी माँग।

हृदय हमारी सुन फटकार फूट फूट कर हो तुम रोते, कहने को तो हो कुछ होते, पर क्यों रुक जाते ? मैं सुनने को तो हूँ तैयार।

निर्वल प्रेम—करूँ स्वीकार, पर मेरा ग्रपराध बताते जो, या मुक्तपर दोप लगाते जिसका, उसके कारण सारा श्रपराधी संसार।

नवल-सृष्टि के प्रथम प्रभात प्रकट हुन्त्रा शिशु मानव जब था, गोद खुशी की लेटा तब था, पावन-प्रेम-दुग्ध-सिंचित था उसका कोमल गात। किंतु श्रमागा मानव-बाल मुख से इटा-इटाकर श्रंचल, फेर-फेर श्रपने दग चंचल, लगा देखने रंग-बिरंगे जग का रूप विशाल।

बालक-वंचक, निर्दय, नीच जग ने उसका चित्त लुभाया, मूक नयन /से उसे बुलाया, कौतुक ही वह उतर गोद से गया विश्व के बीच ∤

विविध भावना के फल-फूल खाकर उदर लगा निज भरने, सकल दिशा में लगा विचरने; गोद खुशी की श्रीर प्रेम का दूध गया वह भूल।

उस दिन से प्रतिदिन श्रविराग् लगा प्रेम-बल उसका घटने, प्रेम-तेज मुख पर से हटने, किंतु भयंकर इससे भी तो होना था परिणाम हाय, वासना-मद का पान
-करके मानव बन मतवाला,
विषय-कीच से कर मुख काला,
लगा उपेद्धित मातृ-दुग्ध का करने श्रव श्रपमान!

सदा—हर्षिता मा को शोक हो न सका, पर हुन्ना मलाल, स-पय-प्रेम उड़कर तत्काल चली गई बन गया हमारा शुष्क, शून्य यह लोक।

गई जहाँ मानव व्यवहार में बच्चों का भोलापन या, निश्छल मन या, निर्मल तन था, खदा सरलता जिनके मुख का करती थी श्रुगार।

गर्व, स्वार्थ का जहाँ स्रभाव स्वच्छ-दृदयता दिखा रही थी, जिसे नम्नता सिखा रही थी, मधुर-वचन-जल में नहलाकर जल-सा नम्न स्वभाव। जहाँ मनुष्यों के आचार को न प्रलोभन ललचाता था, और जहाँ पर सुंदरता का निर्मल नयनों ही से होता था स्वागत—सत्कार ।

संतित-हित विधि-विहित प्रपंच भी न जहाँ मानव त्राचरता! शिशु-इच्छा जब मन में करता सुंदर शिशु नट-सा त्रा करता शोभित शिश का मंच।

श्रिमनय करता मन भर मोद, फिर क्रीड़ा करते श्रिभराम, उतर चंद्र-किरणों को थाम, पल में लगता उछल-कृद करने दंपित की गोद।

वहाँ विषय को सुख-स्रानंद
नहीं स्वप्न में कोई भूल
कभी समक्ता; सब सुख-मूल
इस पृथ्वी पर समक्ता जाता, भाग्य हमारे मन्द !

योग्य प्रेम के वासस्थान
भला कहाँ मिलता इस भू पर ?
इसीलिए वह इसे छोड़कर
चला गया निज मधुरस्मृति का हमको छोड़ निशान!

मुक्ते प्रेम से ऋव भी प्यार।

मधुर वस्तु होती प्यारी, पर

मधुरस्मृति होती है प्रियतर;

विरते प्रेमी ऋव लेते हैं उसका ही ऋाधार।

स्वप्त प्रेम के जो सुकुमार— उन्हें देखना अब तुम छोड़ो, पूर्व-भावना-निद्रा तोड़ो। कहाँ लौट सकता है जग में पहले-का-सा प्यार!

श्रघःपतन मानव का देख शंका १ ऐसा भय उपजाए— कहीं न दिन ऐसा भी श्राए, इत्पट से जब मिट जाए स्नेहस्मृति की भी रेख!

### जन्म दिवस

श्रा याद दिलाएँ जन्मदिवस की

हर्ष श्रनेक, श्रपार तुम्हें।

हो, श्रौर, मुबारक जन्म-दिवस

प्यारी किवते, सौ बार तुम्हें।

हम दीन बड़े, हम दूर पड़े,

क्या भेंट करें उपहार तुम्हें!

संतोष हसीसे कर लेना

सौ बार हमारा प्यार तुम्हें।

## बाँसुरी

स्तूव जगे रे तेरे भाग!
कल करील वन में थी खोई,
श्रानदेखी, श्रानसुनी, विगोई; /
श्राधरों से लग आज कृष्ण के पीती है रस-राग!
भन्य-धन्य रे तेरे भाग!

श्रवने प्यारे-प्यारे हाथ
रखता है तेरे श्रधरों पर
कृष्ण, मुक्ते है हर्ष देखकर;
तेरा भाग सिहाता करता हेष न तेरे साथ!
तुक्ते मुबारक तेरा नाथ!
मुक्ते हसी में हर्ष महान,
तुम दोनों हिल-मिलकर गाश्रो,
प्रेम-राग से विश्व गुँजाश्रो,
दूर-दूर से सुना करूँ में भी वशी की तान!
मुक्ते इसी में हर्ष श्रमान!

## चित्र-समर्पग्

श्राज हृदय में उठे विचार—
कलम छोड़ तूलिका उठाऊँ,
रंग एक मैं चित्र बनाऊँ,
उसे समर्पित करने तुम्मको श्राऊँ तेरे द्वार।
मेरा चित्र प्रथम सुकुमार
लगता है न तुम्मे श्राति रुचिकर !
नहीं बोलती क्यों तू सत्वर !
श्राँख मूँद, सिर उठा ला रही मन में कौन विचार !

चतुर चित्रकारों के संग प्रेम, न मेरी तुलना करना, मत लजा से मुक्तको भरना, उनके श्रागे मेरा कोमल मान न करना भंग।

मेरी तुलना उनके संग तम न चित्त में भय उपजाए, देख उसे भी यदि त्पाए, इनरंगों के बीच अपित जो एक हृदय का रंग!

# रिहाई

जेल-दंड का तेरे काल हुन्ना समाप्त, बधाई देने गए मित्र सब तुक्तको लेनं, नहीं तुक्ते में लेने स्त्राया, पर, ले स्वायत-माल!

मित्रां में ब्रानुतिश्वति जान मेरी, तुमने किया विचार होगा, घटा हमारा प्यार चित्र वियाग से ! नित्र, कमा मत करना ऐसा ध्यान ! करता लिजन बैठ विचार—

कर न सका, मैं काम तुम्हारा,

किया न यन तुम्हें छुटकारा

मिलता जिससं; यही बधाई देने का ऋधिकार!

गर्व सिंदत लेकर शुभ हार
तुम्हें भिन्हाने तय में द्याता,
तय में मन द्यानंद मनाता,
तुम्हें छुड़ाकर जब में लाता तोड़ जेल - दीवार ।

## हेम को मृत्यु

कहाँ गए तुम, प्यारे हेम! श्रममा, बाबू जी को तजकर, रोम-रोम में दुसह दुःख भर! श्रपनी नन्हीं 'प्रेम' बहन का भूल गए क्या प्रेम!

जिससे जय मैं पूछूँ, 'ब्याह बता करेगी ऋपना किससे ?' तुम्हें देखती कहती 'इससे'! उसे छोड़कर चले गए!क्या उसपर बीती! ऋाह! सुना तुम्हारा कोमल गात दिन भर के ज्वर में मुर्काया! कौन चोर था छिपकर श्राया, तोड़ लिया तुमको जैसे ही हुई श्रॅंधेरी रात!

पाप हुए होंगे श्रज्ञात,

है मनुष्य जिससे दुख पाता;

नहीं समक्त में पर यह श्राता—

तुम श्रबीध शिशुश्रों के ऊपर क्यों होते श्राधात!

जग का यदि कोई भगवान,
ग्रीर न्याय का दिन न्न्राएगा,
चमा क्र्र का हो पाएगा
कभी नहीं, शिशुत्रां को हत्या का न्नपराध महान।

## पत्रोत्तर

त्राज विजय पर त्रिति सुख मान
पत्र एक तुमने लिख भेजा,
जिसमें तुमने सुफे सहेजा—
दुम्हें बनाकर मैं लिख भेजूँ एक विजय का गान।

जिसकी सब श्राशाएँ चूर्ण होतीं रहीं सदा जीवन में, विजयोक्षास कहाँ उस मन में, विजय - वीचि सर में कैसी जो नीर - पराजय पूर्ण !

करना मुक्तको चमा प्रदान,

मित्र, तुम्हारी यदि त्र्याज्ञा यह

त्र्यनपालित मुक्तसे जाए रह,

कुछ न लिखा मैंने जो मेरे स्थांतर बीच उठा न ।

शायद मैं लिख पाऊँ गीत,
पूर्ण विजय-विवरण जब पाऊँ,
जिसमें मैं इसपर पछताऊँ,
क्यों न मिल सकी, नायक, दुमको श्रौर चमकती जीत !

नभचुंबी आशाएँ पोष रहा सदा जीवन में था मैं, शायद सका न इससे पा मैं, भूमि पर मिली तुच्छ, संतोष । 'हुन्रा' 'किया' 'पाया' से पात किया न दृष्टि कभी जीवन पर, श्राँखें रक्खीं उसपर दृढ़ कर, हो न सका जो, पा न सका जो, कर न सका जो बात।

# गुदगुदो

कोमल आंगों को छू, प्राण! वारंबार पूछती हो तुम— हँसी तुम्हारी हुई कहाँ गुम, आबन हँसा करने हो क्यों तुम खिलते फूल समान!

तुम्हें दिलाता हूँ विश्वास—

मुक्ते न अपना दुःख सताता,

मुक्ते न अपना शोक दवाता,
दुखी नहीं हो सकता हूँ मैं तुम जब मेरे पास।

श्चाय दुख का श्री' सुख का भाग श्चापना ही रह गया न मेरा, जब से मैंने हृदय बिखेरा, जब से करना सीखा सबसे दुनिया में श्चानुराग। जग है नाटक दुःख-प्रधान—

हद यह मुक्तपर होता जाता,

सुख-प्रतीति हूँ खोता जाता,

उसे देखते हँसना उसके दुख का है श्रापमान।

श्रास्त्रो इस खिड़की के द्वार, सुनो प्रभंजन है जो श्राता, होता जग पर, भरकर लाता— श्राह, विलाप, घरन, कोलाहल, कंरन, हाहाकार है

होता है जग में श्रविराम—
पाता एक, हज़ारों खोते,
हँसता एक हज़ारों रोते,
एक-एक सुख का दुनिया में है लाखी दुख दाम !

देखा जाता जगत अप्रतीव

एक रहे ऊपर—सी गड़ते,

बसता एक, हज़ार उजड़ते,

खंद्य कोप्रड़ियाँ दबतीं लाखों एक महल की नीव !

जग का, हा, निर्देय व्यापार!
पौधे कितने शीश कटाते—
पुष्प हजारों तोड़े जाते,
उन्हें छेदकर गूँथा जाए एक गले का हार!

दुःखद कितने सुमन श्रजात, खिल न रूप सौरभ कुछ लाते, जो लाते, कब रहने पाते, कितने सुमन सुख जाते जीवन के प्रथम प्रभात!

कितने प्रेमीगण की चूर
बड़ी-बड़ी श्राशा हो जाती,
इच्छित पड़ी न उनकी श्राती,
चितिज-रेख-सी बस वह रहती सदा पहुँच से दूर !

कितनों के श्राति उच विचार
केवल सपने ही रह जाते,
कितने उनपर हैं पछताते,
कितने उदासीन हो जाते उनकी याद विसार !

सुर्गाभंगुर जीवन के बीच बड़ी-बड़ी उम्मीदें करना, बड़े-बड़े मंस्बे भरना, कान सिखाता पहले—पीछे उन्हें मिलाता कीच !

कितनों को पर करने व्याप्त निपट ऋलसी जीवन देता, कोई उनकी खबर न लेता, होने देता गिरते-पड़ते उन्हें नाश को प्राप्त।

श्वाशास्त्रों का होना चूर्ण, श्वाशास्त्रों का ही मत होना, दोनों में है सुख को खोना, सुखदायी तो स्राशास्त्रों का होना—होना पूर्ण।

इन श्राशावालों को छोड़, जो दुनिया में केवल थोड़े, तुमें चाहिए श्राँखें मोड़े, साधारण जीवन में जग में जहाँ मची है होड़। जग में कितने ऐसे लोग उद्यम-वृत्ति रहित जो रहते कटे किसी विधि जीवन कहते, हतने जाते ऊव जगत के दुख का करते भोग।

देखो जग का श्रौर श्रनर्थ,
मानव कितने काम उठाते,
स्वेद गहाते, शीश खपाते,
कोई शक्ति यक सब उनका पर कर देती व्यर्थ!

जैसे मर-खप बच्चे ढेर

मिट्टी के सड़कों पर लाते,
श्राँगन, बैठक, बाग बनाते,

मोटर श्राती—उन्हें मिटाते उसे न लगती देर!

जग के कैसे उल्टे काम!

यश करते क्षिर अपयश आता,

करते होम हाथ जल जाता,

केतने अच्छे, होने में सयस होते बदनाम!

दुनिया के उजड़े उद्यान, शीतलता, छाया पहुँचाते जो तर वे ही काटे जाते, -खड़े सुखाए कितने जाते। कीन पाप ! श्रानजान!

कितनों के दुःख दीर्घ श्रथाह रोग, जरा, घटना से श्राते, व्यथित, गलित, पीड़ित कर जाते, कितनों के पर पास न कोई करने को परवाह।

कितने हैं ऐसे, हा शोक!

भोजन वस्न जिन्हें मिल पाए,

स्वर्ग भूमि उनको बन जाए,
वे भी जब दुःखित, कैसे मैं श्रिश्रु सकूँ निज रोक!

जग के इस कंदन-त्रालाप

में न भूल तुम जाना, प्राण!

उन दुिलयों का दुःख महान,

सुमा जिनका गला, चुर रहे, किंदन दुःख के साप!

जग के दुःखों का श्रनुमान
करते मानव-बुद्धि सिहरती,
कहे कल्पना डरती-डरती,
एक-एक निर्वेल जीवन पर लाखों दुःख महान!

कभी-कभी जग-क्रंदन चीर

हास्य सन्द कानों में श्राते,

सुख-दुख का श्रंतर दिखलाते,

करते जग के श्रार्तनाद की श्रौर श्रिधिक गंभीर!

जगती तल का कंदन-त्रास

मैं हूँ प्रतिच् सुनता रहता,
लगता सबके दुख में सहता,
भारी रहना हृदय इसी से रहता सदा उदास।

कान मूँद लो, कोमल प्राण !

तुम न श्राँख से नीर बहात्रो,

तुम न हृदय निःश्वास उठात्रो,

तुम पहले-सी ही मुसकात्रो,

व्यर्थ कराया मैंने तुमको इस रोदन का ज्ञान!

हाय नियति का क्र्र विधान!

त्ने मुक्तको खूब हुबोया,

जग-दुख इससे क्यों न विगोया,

श्रपने ही हाथों से खोया,

जीवन-श्रंधकार-घन, इसकी जो विद्युत-मुसकान!

## सजीव कविता

त्राज बहुत मचली हो, प्राएं!

'मुफे छंद के नियम लिखात्रो,

कविता करना मुफे सिखात्रो,

मुफे बतात्रो सत भावों का सत शब्दो में गान।'

भावुकता को प्रतिमे, प्राण!
साधारण भावों से दूर
तू, जिनसे कविता भरपूर,
हो सकता ऐसे ही भावों का कविता में गान!

भाव बहुत, पर, ऐसे, प्राण ! जा न सकें ऋधरों पर लाए, कभी नहीं मैंने लिख पाए, मेरे जीवन के जो होते सब से भावुक गान! ऐसे भावों की तू खान;
काम न तेरा कविता करना,
किंतु भावना मुक्तमें भरना,
किंव करने वाली तूहै किंतिता सजीव, हे प्राण!

#### पागल

श्राज बहुत में रोया, प्राण !
श्राहें तप्त हृत्य से उठकर
श्राहें बहुत बार श्रधरों पर,
सुना कहा करती हो मुक्तको तुम पागल-नादान ।

जब तक गुक्तको सब संसार
कहता था पागल-दीवाना,
था न बुरा कुछ मैंने माना,
किंतु तुम्हारा ऐगा कहना मुक्तको दुखद अप्रपार।

प्राण, तुम्हारा यही निचार, जो मैं तब मुख-शारी की छोर रहा देखता नयन-चकोर, रात-रात, रिन-दिन वह था पामलपन का व्यवहार है लाखों बार तुम्हारे द्वार दौड़-दौड़कर जब मैं श्राया, प्रिय नामों से तुम्हें बुलाया, द्वम समर्भी मेरे ऊपर थी विचित्तता सवार!

जब-जब तव मृदु पद मैं थाम मचला उसका चुंबन करने, उसकी रज पलको पर धरने तुम समभी क्या बुद्धि हमारी कर न रही थी काम !

प्राण, तुम्हारा क्या श्रानुमान, दिए तुम्हें उपहार बराबर, श्रप्ते का कर दिया निछाबर, श्रप्ता औरभ-प्रेम लुटाया तुमपर बस श्रानजान!

विल्कुल ऐसी बात न, प्राण! चरणां में रख हुदय दिया है मेंन अपना, और किया है सभी प्रण्य व्यवदार जानकर, जान-जानकर, जान!

जिह्ना से जो छूटा वाण नहीं लौटकर फिर वह स्त्राता, कोई कितनी बात बनाता, उसके जाने देने में ही संभव स्त्रब कल्याण!

मन में उठकर एक विचार धीरज है कुछ मुक्तको देता, है कुछ मेरा दुख हर लेता, दुमसे पागल कहलाने में ही मेरा निस्तार!

जब श्रानुचित बार्ते एकाध होतीं, चमा माँगने श्राता, विविध रीति से तुम्हें मनाता, पर तुम करके तंग चमा करतीं मेरा श्रापराध!

कहीं न हो स्त्रप्रशंध स्त्रसाध्य
मुक्तसे, डरता रहता इससे,
कृद्ध बहुत हो मुक्तपर जिससे,
-सदा के लिए सुके छोड़ने को हो जास्रो वाध्य।

तुमने कहकर, पागल, प्राण !

मेरा संकट वहुत हटाया,

न्याकुलता से मुक्ते वचाया,

एक वड़े खटके से मेरी छूट गई अप जान।

पागल को अप्राने व्यवहार
पर उत्तरदायी ठहराता
कौन ? उसे हैं दोप लगाता
कौन ? किसे हैं कोधित करता पागल का अपाचार ?

कभी-कभी यदि मैं दो चार
करूँ भृष्टता, मेरे ऊपर
श्रय न साधना मौन कोधकर,
कर देना सब ज्ञमा समक्तकर पागल का व्यवहार।

## तितली

त्र्याज हुत्र्या मैं निर्दय, प्राण !

रिव ने जब निज तेज हटाया,
त्र्यंधकार कमरे में छाया,
लंब जलाया मैंने दीपक-बेला स्त्राई जान।

मेरी खिड़की के उस पार पीपल का है सुंदर तकपर, जिसकी डालें फैल फैलकर पहुँच गई हैं मेरे कमरे की खिड़को के द्वार।

रजत पंख तितली सुकुमार
बैठी एक हरें ५त्ते ५र
थी, जिसपर पत्तों से छनकर
श्रस्तासन स्वर्ण - रिव - किर्ग्णे पहता था दो-चार ।

चंचल होकर पवन सक्रोध तितली का था पंख उड़ाता, मानो उससे सहा न जाता, देखे तितली को बैटी लिपटी ५चे की गोद।

त्यागी प्रेमी रिव कर - हाथ बढ़ा बलाएँ मानो लेता, बारंबार दुआएँ देता, कहीं भी रहे मेरी तितली रहे सुखं के साथ! श्रपलक नयनों से श्रविराम निश्चि कल्यनाएँ मन करता, विश्विष भावनाएँ मन भरता, रहा देखता दृश्य यहो सब दूर हटाकर काम।

ज्यों ही हुन्रा प्रकाश - प्रसार कमरे में, तितली उड़ न्याई खिड़को से मोतर, मॅंडराई चारों न्रोर लंगको चिमनो के वह बारंबार।

एक भिवष्य अनिष्ट विचार लगा मुक्ते अप आकुल करने, चिंता से मन मेरा भरने, पीपल के पत्तों-ता काँगा मेरा मन सुहुमार।

मन में त्राया ध्यान तुरंत, लंग ज़रा में धोमा कर दूँ, प्राण बचा में तितली का लूँ, श्राह न मुक्ससे तो देखा जाएगा इसका श्रंत। भलक उठा मन में त्रानंद धीरे से बस पेच बुमाई, बत्ती नीचे को ेखसकाई, तेज तांप की ज्योति हो गई पल भर में त्रांत मंद।

तितली के दुख का श्रनुमान
नहीं लगा सकता
गिरी मेज पर पंख उलटकर
तलकी, तलकी, तड़पी, विसली, उड़-उड़ गिरी श्रजान!

होता था प्रतीत दुख - भार उसका, इतना हुन्रा विचार— सुखमय होगा वार हज़ार तड़प - । इप मरने से उसका जलकर होना चार !

निर्दय हुन्रा तब, प्राण !

पत्थर - का - सा हृदय वनाया,

कंपित कर से लंप बढ़ाया,

वितली के शरीर में ग्राई मानों फिर से जान !

पंख प्रफुल्ल सीध में तान

उड़ी लंप के मुँह पर द्याई,

चिमनी के मुँह वेग समाई,

भय था उसको मानो फिर से ज्योति न हो लयमान ।

द्ध्य पकड़ कर खींची त्र्याह! चिमनी में दी लपट दिखाई, पर भर भी वह ठहर न पाई, चिमनी के मुँह पर फिर देखा होते धूम्र - प्रवाह!

लिखते यह दो प्रश्न महान—
'पवन गोद में जिसको लेता,
सूर्य दुआएँ जिसको देता,
सूद्र लंप के ऊपर आई क्यों होने बलिदान?

क्यों जल करके जीवन - हीन तितली ने हो जाना चाहा ? कुछ न प्रेम-सुख पाना चाहा !' धूम्र हो गया चिकत सुभे कर पल में शून्य - विलीन । जग में हैं सींदर्भ श्रमान,
पर मुफको तो तू ही भाती,
तू ही मेरा हृदय चुराती,
तू ही मेरे लिए जगत सुपमा का केन्द्र स्थान!

चुंवन - मिलन सुखों के धाम,
सुखी न पर इतना होऊँगा,
कभी न जितना, जब खोऊँगा
तेरे चरणों में श्रपने को बन रजकण निष्काम!

# प्रेम

पूछ, रही हो बारंबार—
'सबसे ऋधिक प्रेम हैं तुक्तको
किससे ? ऋौर बतादे मुक्तको
मेरे लिए इदय के ऋंदर तेरे कितना प्यार ?'

प्रश्न तुम्हारा ठीक न, प्राण !
नहीं प्रेम का लगता मोल,
नहीं प्रेम की होती तोल,
अचरज है मुफ्तको तू अब तक इसकी सकी न जान।

रम्बते सभी विशेषस्थान जितने प्रेम - पात्र हैं मेरे, ग्राथवा हों जितने भी तेरे; एक दूसरे से उनका संतोलन हो सकता न।

श्रिधिक, न्यून करना निर्धार नहीं प्रेम में सह सकता हूँ, केवल इतना कह सकता हूँ— नहीं किसो को वैसा करता जैसा तुक्तको प्यार।

# भूला

सावन का द्याय द्याया मास, पानी है द्याय रोज़ वरसता, फैली है हर द्योर सरसता, देख - देख हरियाली बालाओं के मन उल्लास।

तन में, मन में भरे हुलास;

हरे रंग की साड़ी पहने,

पहने फूल - कली के गहने,

रोज़ फूलतीं, गातीं कजली, गातीं वारामास।

श्राज कड़ी में भूला डाल बार - बार तुम मुक्ते बुलाश्री— 'श्राश्रो जरा भूल तो जाश्रो' श्राऊँगा यदि नहीं, तुम्हें क्या होगा वड़ा मलाल !

इच्छा मेरी प्रवल नितांत सदा भूलते ही रहने की— चमा भृष्टता हो कहने की— पर इस तुच्छ भूलने पर हो वह न सकेगी शांट ।

इच्छा - तारक में प्रत्येक
भूलूँ उसकी ऋाभा वनकर,
भूलूँ चलता प्रकृति नियम पर
ऋतरित्त में बनकर गोलक या बहांड ऋनेक ।

शशि-कर का बन कोमल तार
भूलूँ मंद शियत पृथ्वी पर,
लेकिन भूलूँ केवल बनकर,
उदय-श्चस्त होते सूरज की किरणें श्चिति सुकुमार ।

जब हो बादलमय श्राकाश,
देख रहा हो रिव जलवर्पण,
फूलूँ तब में इंद्रधनुष बन;
नम-सुर-सरिता बन तब जब हो निर्मल नीलाकाश।

पवन पत्य का ले छाधार तय में भूलूँ वादल वन-वन, जब यह मेरा थक जाए तन, लंबी - लंबी पेगे भरते वन-बनकर नीहार।

नभस्तब्धता करता नाश,
घन मंडल के नीचे ऊपर,
फूलूँ में कड़कध्विन होकर,
फूल पकड़कर दामिनि का द्यंचल वन चपल प्रकाश ।

लहरों पर मैं बनकर मीन, नदियों पर लहरें मैं बनकर, नदियाँ बनकर मैं कूलों पर, मत्त धार बन स्तुन्ध उदिध में भूलूँ मैं स्वाधीन । पंकज पर बन मधुकर माल,
श्रोस बिंदु बन पंकज-दल पर.
कमल-नाल तालों में बनकर,
भूलूँ मैं लहरों पर सीधे उलटे बना मराल।

बनकर पंखुरियाँ सुकुमार
फूलों पर, बन फूल डाल पर,
शास्ताएँ वृत्तं में बनकर
भैं नित भूलूँ बिटा गोद में गाते विहम इज़ार।

दूलहै से जो भूधर शांत.
हिमधारा का सेहरा बनकर
भूलूँ में उनके ऋानन पर,
ब्याह - गीत प्रतिध्वनि - सी भूलूँ घाटी में एकांत।

पटुके - सा बन निर्मार श्वेत
भूलूँ गले लिपट भूधर के,
धने वृद्ध में रूप चँवर के
हिलूँ, हुलूँ, भूलूँ भूधर के चारों ह्योर श्रचेत।

चले पयन जब वेग महान, तब भूलूँ में कानन बनकर भूतल के कंपित पटरे पर; मृगतृष्णा बनकर में भूलूँ बालू के मैदान।

कुंठित दिलत, संकटापन्न के मन में भूलूँ घीरज हो, गाऊँ गीत दुःख जाए खो; बुद्ध भिखारी की कोली में भूलूँ बनकर अन्न।

जेब श्रायकटे श्री' श्राश्वेत में दीनों के बनकर पैसे, भूलूँ खूब सँमल कर ऐसे, गिरूँन, वाल पको बन भूलूँ दीन कृषक के खेत।

यन करुणा सबके उर, प्राण !
सदा भूलना कभी न भूलूँ,
यनकर कृषा सभी तन भूलूँ,
धनिकों की मुटी में मृुर्वं बन दीनों को दान।

पथ दिखलाने वाला कात भूलूँ ग्रंधी ग्राँखों में वन; दुखित जिन्हें करता जगचिंतन उनके हृदयो में भूलूँ मैं वनकर सुखकर शांति।

जिनके मुख रहते चिर म्लान,
हास्य मधुर वन उनके मुख पर
भूलूँ में दिन-रात निरंतर;
वचीं का कलोल वन भूलूँ यह में निःसंताना

वहते जो नैराश्य प्रवाह,
उनके मन में मैं ग्राशा हो,
ऐसी कभी न जाए जो खो,
भूलूँ, उन्नतिशील हृदय में, वनकर नव उत्साह।

भूलूँ पापी मन में, प्रारा ! पछतावा ऐसा बनकर जो, पाप रोकने में समर्थ हो, पतनशील मन में बन भूलूँ साहस, बल, सम्मान ! शब्द जिन्हें सुन होते कान

त्राति हर्षित, में प्रतिज्ञ्ण बनकर

भूलूँ सबके ही कंठों पर,

-राग-रागिनी बनकर भूलूँ में गायक के गान।

देशभक्त के उर में नित्य मारभमि की वनकर ममता, भ्रातृभाव, त्र्याज्ञादी, समता, भूलूँ, गाता गीतों में सब उनके उज्ज्वल कृत्य।

शिशु के होटो पर त्रानजान,
सरल हॅसी फूलूँ में बनकर,
नव त्रानुराग युवक हृत्यट पर,
युवती के श्रधरों पर, बनकर मैं मादक मुसकान।

शुद्ध स्नेह का वह उन्माद, स्वार्थ वासना रहित सदा जो, भूलूँ प्रेमी के मन में हो, विरही के मन में भूलूँ वैनकर प्रेमी की याद। ६३ शिशुत्रों की हो जैसी बात,
निर्मल त्रौर सरल त्र्यनजान,
स्वामाविक, स्वांगक, त्र्यम्लान,
सदा स्वतंत्र, मधुर, सुकुमार
सदा मरा हो जिल्मे प्यार,
उड़ती नम में हो लेकिन हो
इतनी नम्न-दिनीत सके जो
श्रदने सारे त्र्यानंदन को
रज के कण में निर्मलब खो,

मेरी ऋभिलाषा की पूर्ति भूल न इतना भी हो पाए जब, तब तेरा ध्यान लगाए, ऋपने मन मंदिर में भूलू बनकर तेरी मूर्ति।

साँस उठे जब मेरी फूल बहुत भूलने से, तब आऊँ पास तुम्हारे, श्रांति मिटाऊँ भीमे-धीमे, प्राण, तुम्हारे हृदय - पालने मूल।

#### काव्य श्रप्रकाशन

कवि, तू ऋपना धुंदर गान
पत्रों में क्यों नहीं छपाता १
रिसकों में क्यों नहीं सुनाता १
क्या न लालसा तेरी जग में पाने की सम्मान १

सुपमा के प्रति यह ऋगाय—

उसे छिपाकर जो त् रखता,

केवल त् उसका रस चखता,
वंचित रखता जग को, उसकी करता हत्या, हाय!

यश की हो न तुमे परवाह,
किंतु अमरता का अविकार
मिला जिसे, हो क्यों वह चार
तेरे साथ अपूरित अपसानों की भरती आह!

कुछ न श्रमर जग—मेरा ध्यान, जल्दी देर सभी का तो च्रय इस दुनिया में होना निश्चय; मरना दो दिन बाद, श्राज या, दोनों एक समान। मिलन कहाँ जीवन के पार
होने की है कुछ भी आशा !
तव क्यां पिन लगे अभिलापा,
-साथ - साथ उसके मरने की जिससे भेरा प्यार !

प्यारे जीवन के जी राग
दूटे, फूटे, शुष्क, द्यसार—
मुक्ते मधुर कोमल सुकुमार,
उनसे है द्यनुराग मुक्ते, उनको मुक्ते द्यनुराग।

छोड़ उन्हें जाऊँ संसार !—
प्रश्न हृदय को कंपित करता,
कहता लंबी ग्राहें भरता—
-कौन करेगा बाद तुम्हारे उनको तुम - मा प्यार !

मेरे जीवन का जो गान,
इससे तो ऋच्छा मिट जाए,
तभी मृत्यु जब मेरी ऋाए,
-सेरे पीछे हो उसकी दुरुपेत्ता या ऋपमान!

क्या केवल जग का भय मान,
श्रथवा डर कर नियति विधान,
गान छिपाऊँ १ है ऐसा न !
उसे गुप्त रखने का मेरा कारण श्रीर महान।

रजनी के ऋंचल मुँह डाल.
मानव, पशु, पत्ती सो जाते,
तारक मिण से चौक सजाते,
देव विविध विधि नम के श्यामल ऋाँगन में सुविशाल।

चाँद-चाँदनी बाहें डाल गले परस्पर नभ में श्राते नभ - गंगा में पैठ नहाते, कभी सम्मितित गले पहनते ज्योतिर्मेडल-माल ।

सकता कौन इसे पर जान ! श्रक्ण-चूड़ जब तक में बोले, बोले मानव श्राँखें खोले, तरिण - तेज धारा में बहता छोड़ न एक निशान! भू के छ।टे-छ।टे प्राम
कभी-कभी सुंदरतम बाला
का दिखलाते रूप निराला,
देव बालिकाएँ हो जातीं बलि जिनपर निष्कामः!

उनका श्रमुपम रूप ललाम, किसी-किसी से देखा जाता, उनका कोई चित्र न पाता, सौंदर्य- तुलना में मिलता उन्हें न कभी इनाम कि

घेर उन्हें रखती दीवार चार, उसी में जीवन करतीं व्याप्त, उसी में घुल-घुल मरतीं, सदा के लिए भू में गड़तीं या हो जातीं सार !

वृद्ध किसी सिरता के क्लनिर्जन, स्निग्ध श्रीर श्रीत शांत,
एक विहंग बैठ एकांत,
गाता कभी-कभी उस तक पर चढ़ी लता में मूल ।

उसके गाने में है लोच इतना, श्रौर मधुर इतना स्वर करते जिस पर एक निछावर सव मानव संगीत किसी को हो न सके संकोच।

भूमि से परे उसके गान का न 'रिकार्ड' लिया पर जाता, उसे न कोई है सुन पाता, सदा के लिए श्रंतरिद्ध में हो जाता लयमान!

काश्मीर की घाटी शीर्ण जहीं मनुष्यों की श्राँखें, पग नहीं बना पाए श्रव तक मग प्रकृति सुगंधित सुमन बहुत से करती नित्य विकीर्ण।

सीरभ नैसर्गिक - भरपूर !

हत्र नहीं उसका बन पाता,

कोई जिसको हृदय लगाता,

उड़ता—हल्का होता—मिटता पवन संग जा दूर !

बेलि - बृत्त - श्रावेष्टित ताल दुर्गम, गहन विधिन के भीतर, खिलता कमल श्रकेला जल पर, भय कंषित प्रतिविंव सुकोमल श्रपना जल में डाल।

पाता उसे न कोई देख नहीं भृंग उसपर मँडराते, हंस न कीड़ा करने त्र्याते, करता चित्रकार उसकी सुपमा का कभी न लेख।

जीवन में रहता श्रमजान,
ग्रीष्म श्रमि किर्यों जब लाता,
सुख सरोवर है जब जाता,
जालकर होता जार इस तरह जैसे जग में था न।

सुपमा, मेरा है श्रनुमान चाही जाने को न सँवरती, श्रात्मतृति में सुख सब करती, निजानंद में सब सुख भरती, कभी न हर्ष श्रधिक से मरती जब वह मरती श्रनदेखी, श्रनसुनी श्रीर श्रनजान! प्यारी मुक्ते पंक्तियाँ चार
सुखी मृत्यु ऐसी ही पाएँ,
हानि कौन है यदि मिट जाएँ,
मेरे श्चंत समय पर मेरे श्चधरों पर सुकुमार!

किसका किसके प्रति श्रपकार ?

मुक्तसे श्रलग न मेरा गान,

यह सौरभ, मैं पुष्य समान,

टूट न पाए इस लगाव का कभी सुकोमल तार !

#### **अरमान**

श्राज तुम्हें क्या सूक्ती, प्राण !

करते-करते चयन किल कुसुम

रँगी तितिलियों के पीछे तुम

लगी दौड़ने बार-बार हो चंचल बाल समान।

मेरी मधुर कुसुम-सी, प्राण देख तितिलियों पर यह तेरी उत्सुक दौड़, लगाना फेरी, 'कभी फूल भी तितली पर उड़ते'!—गया मैं जान। पास तुम्हारे श्राता, प्राण !

मैं ही सदा, किंतु श्ररमान

रहता सदा हृदय में, प्राण !
तुम भी श्रातीं कभी हमारे पास ! श्रहा, सुख क्या न ?

श्चाज मुक्ते होता विश्वास - न रहेगा श्चरमान श्चपूर्ण, हुए श्चनेक जिस तरह चूर्ण, श्चपने श्चाप कभी तुम भी श्चाश्चोगी मेरे पास ।

# बाहुपाश

छुड़ा मत भुजपाशों से, प्राण्!
सुकोमल बच्चों के से हाथ,
कड़ाई कर मत इनके साथ,
दीर्घ प्रतीन्तित मिले खिलीने के तू, प्राण्, समान।

छुड़ा मत भुजराशों में, प्राग्! नए मक्खन-पा कोमल तन, दूध से घोया-सा है मन, निरुद्धलता से प्राप्त हुए मधु के हैं बचन समान। छुड़ा मत भुजपाशों से, प्राण !
कॅपाता मेरा सारा गात्र,
इदय का भरता सीमित पात्र,
किकल तुम्हारे अधरों से सुख-रस का स्रोत महान।

छुड़ा मत भुजपाशों से, प्राण !

ठहरना तुक्तको है च्या मात्र,
छित्र होता ही है श्रव पात्र,
ग्रापने ग्राप खुलपड़ेंगे ये बाहुपाश श्रवजान।

# ईश्वर श्रीर प्रेम

भेंने कर जब सतत विचार
कारण कई दार्श्वनिक पाया,
ईश्वर से विश्वास इटाया,
दिए कवि-हृदय ने भो मेरे कारण कुछ मुकुमार।

माता-पिता सनातन धर्म के हैं परम सरल श्रनुयायी, उनमें मैंने शिद्धा पाई प्रथम धर्म की, उनसे सीखा पहले ईश्वर मर्म। बड़े-बड़े जो ले उपहार
मंदिर की प्रतिमा को जाता,
जितना ही जो द्रव्य चढ़ाता,
उतना ही उससे खुश होता ईश्वर, करता, प्यार।

बड़-बड़े करता संकल्प, बड़े-बड़े जो यज्ञ कराता, बड़े पुण्य-दानों का दाता जो, कर पाता खुश ईश्वर को बहुत, ग्रल्प जो ग्रल्प।

ऐसे ईश्वर के दरबार

में कुछ चीज़ें पहुँचाने को,

या लेकर के कुछ जाने को,

मना मुक्ते करता था मेरा सदा दृदय सुकुमार।

करे न छोटा बड़ा विचार जब उपहार हमारा पाए, बालक-सा जो खुश हो जाए, मेरी इच्छा होती उसको देने की उपहार। छोड़ा मैंने जब ग्रह, द्वार, श्रीर बाहरी जग में श्राया, महा शाक ने दृदय दवाया मेरा, देखा मैंने जब दुनिया का यह व्यवहार।

स्वर्ग हो रहा था नीलाम,
खडे कवाड़ी पुलपिट, मिंबर,
वेदी डींगें मार-मारकर
अप्रपनी-श्रपनी, बेच रहे थे उसे हृदय के दाम।

खड़ा हुन्ना मैं एक स्थान
पर था सुनता बड़ी देर तक
बात एक, था तर्क समर्थक
जिसका—ईश्वर न्यायी है वैज्ञानिक तुला समान।

लेता तोल हमारे भाव,
कर्म सभी जो कुछ करते हम,
देता श्रिधिक न उससे या कम,
इस ईश्वर की श्रोर हो सका मेरा नहीं खिंचाव

इ्दयहीन, संकुचित महान, तोल प्रेम की करने याला; कर्मों को गिन धरने वाला, इदय इमारा जीत न पाया, श्चरे, विश्विक भगवान।

जग के श्रीर श्रीर भगवान
यद्यपि हैं वे बड़े उदार,
देते स्वोल स्वर्ग का द्वार
स्रापने प्रेमी को, जो करते इनको हृदय प्रदान।

कितना ही हो स्वर्ग महान, प्रेम बड़ा है उससे जितना, शब्द नहीं कह सकते उतना, उसे प्रेम के बदले देना, उसका है अप्रमान।

प्रेम नहीं है वह जो प्रेम स्वर्ग-सी बड़ी घस्तु के लिए मी है वेश प्रेम का किए, समा प्रेम हुआ, करता है यस करने की प्रेम। हुँढ थका ऐसा भगवान—

न तो प्रेम की तोल कराए

ऋौर न उसका दाम लगाए,

प्रेम इमारा पाकर कहदे 'स्वीकृत' एक ज्ञाबान।

मंदिर बैठ लगाया ध्यान,
डाला ऋखिल प्रकृति को छान,
दूँढा ऋंतरिज् सुनसान,
पर न शब्द ये चार प्यार के पड़े इमारे कान।

तभी मिली थी त् है, प्राण !
स्वीकृत मेरा प्यार किया या,
कभी न इदय विचार किया या,
उमें तोलने का—तत्व्रण मिल गए मुके भगवान ।

प्यार के लिए तुक्तसे प्यार, स्वर्ग-नरक चाहे ले जाए, चाहे शूत्य विलीन कराए, बंदल न पाएगा स्त्राजीवन मेरा यह व्यवहार। प्रेम श्रमूल्य—हमारी बात

यह मन में है रखनी तुक्तको,

नहीं प्रेम के बदले मुक्तको

देकर कुछ भी इस कोमल उर पर करना श्राधात ।

नहीं प्यार के बदले प्यार
भी पाने की इच्छा मेरी,
(करती प्रेम कृपा यह तेरी)
इच्छा केवल, प्रेम न मेरा कर तृ स्रस्वीकार।

देना प्रेम प्रेम को माँग!
लेन देन का भाय जहाँ है
हुदय यहीं तो हाट कहाँ है १
प्रेम प्रेम के बदले मुक्तको वेश्यापन का स्वाँग।

यह श्रादर्श प्रेम का मान,
कभी न चल सकता था उसपर
मैं ईश्वर से स्नेह लगाकर,
इस कारण मनुष्य में मैंने ढुँढ लिया भगवान।

### रज्ञाबंधन

गद्गद हृदय हमारा स्त्राज,
पुलिकित देह हुई है मेरी,
बहना, रत्ता पाकर तेरी,
मेजा तुने जिसे गुलाबी पंखुड़ियों में साज।

दुःख गया हूँ विल्कुल भूल में इस समय सभी जीवन के, विस्मय होता ग्रंदर मन के, मेरे कंटक जीवन में खिल पड़ा कहाँ से फूल!

खादी के लेलेकर तार
भिन्न भिन्न रंगों में रंग,
बाँच वितारा सहित उमंग
एक बीच में, भेजा तूने भरकर उसमें प्यार।

त्र्रहा, ज्योति-सः निर्मेल प्यार ! शुभाशीप के शब्द ऋनेक, रंग सुनाता हैं प्रत्येक, जो प्रविष्ट मानस में नयन-कर्ण के द्वार ! शुद्ध भावनाएँ दे श्वेत, लाल हृदय में साहस लाए, हरा आश-संदेश सुनाए, रंग केशरी बीर भाव से भर दे हृदय निकेत!

स्नेह-बहन मेरी सुकुमार!

मंगल भेंट तुम्हारी पाकर

हुदय हमारा आया है भर

हतना, धन्यवाद के मुख से शब्द न आते चार!

नीर भरे नयनों से शीश

मुकता जाता ग्रागे तेरे

श्रीर हुँदय में उठतीं मेरे

तेरे लिए श्रमित शुभ इच्छाएँ, श्रगणित श्राशीय।

देख जगत का समर महान

इत श्राहत हो जब घबराऊँ,

हुदय पलायन-इच्छा लाऊँ,
रह्मा के तागे बन रोकें मुक्ते श्रात्मसंमान।

शीश भुके जब तलक शरीर

में हो प्राण शत्रु के श्रागे

यदि, तो मुक्तसे कीन श्रमागे !

किस मुँह से तुक्तमे कहलाऊँगा फिर 'माई बीर !'

जीवन सरिता करते पार

थक जाए जब हाय हमारा,

हूब जाय साहस बल सारा,

बनकर कुल प्रकट हों तेरी रह्या के तब तार।

जीवन का पथ पड़े न देख जब विपत्तियों के कानन में, हो नैराश्य भयातुर मन में, चमक पड़ें रच्चा के तांगे बन पग-डंडी-रेख ।

शरणस्थल जब हो न समीप,
शोक-निशा श्राकर छा जाए,
पद पग-पंग पर ठोकर खाए,
तारा बन जाए रज्ञा का मार्ग-प्रदर्शक दीप।

चलने को जब हो तैयार
पद मेरे श्रमीति के पथ पर,
चरणों से तब लिपट-लिपट कर
बन जाएँ लोहे की सौकल इस रह्मा के तार।

नियति-न्याय से हो लाचार पाप गर्त में यदि पड़ जाऊँ, कीच-कालिमा में गड़ जाऊँ, मुफे उठालें ऊपर तेरी रत्ता के ये तार।

श्रीर श्रगर जीवन का खेल कभी खेलते श्रवसर श्राए, श्रनवन जब हममें हो जाए, हो जाएँ हम श्रलग, करें हम श्रापस में श्रनमेल,

रत्तावंधन का त्योहार, तुक्तको याद दिलाए मेरी, शुभ रत्ता में पाऊँ तेरी, तुक्ते-मुक्ते फिर साथ जोड़ दे जिसका पावन तार।

# जेल में रत्ताबंधन

रत्ताबंधन का दिन जान बहिन, जेल तक थी तू स्राई, सुना सजाकर थी तू लाई ध्रक थाल में रत्ता, ऋत्तत, पुष्ण जणदि सामान।

भर दिल में कितने श्ररमान
बहिन, यहाँ तू होगी श्राई,
किंतु, श्राह, तुक्तको मिल पाई
रत्ता मुक्ते पिन्हा देने की जेतर की श्राज्ञा न!

होगा जेलर बहिन-विहीन, बहिनों का यदि स्नेह जानता, रच्चाबंधन की महानता अप्रगर समक्तता, लौटा देता ऐसे तुके कभी न।

त्र्याह, विदेशी के त्र्यधिकार में था जेल, भला वह कैसे पाता जान हमारे जैसे भाई क्रौर बहिन के होते नाते त्र्यति सुकुमार।

११३

बहुत विदेशों के श्राख्यान श्रीर गान मैंने पढ़ डाले, बहिन - बंधु संबंध निराले का पर पाया कहीं न होते मैंने यह सम्मान,

जिनसे भरे हमारे गीत गाँव - गाँव में जाते गाए, सुन रोमांच जिन्हें हो जाए, तुम सजीव बहिनों को देखे जिसको हो न प्रतीति ।

सुना तुक्ते या शोक श्रपार

उस दिन हुआ, न तू दे पाई

प्यार भरी रत्ता सुखदाई

अपनी मुक्तको, जब तू होकर लौट गई लाचार।

व्यर्थ किया था शोक श्रपार, वर्ष - वर्ष पर रज्ञा देती, धन्यवाद थी मेरा लेती, मेरे लिए रोज़ श्रय रज्ञाबंधन का त्योहार। हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी हैं, बहिन, शत्रु ने मेरे, जहाँ बँधा करते थे तेरे रत्ताबंधन के दिन तागे हरे, केशरी, लाल ।

क्या उनका लगता है भार कभी नहीं, सच, बहिन, मानना, रहती हैं नित यही भावना— मानो हैं सप्रेम लिपटे तेरी रज्ञा के तार ।

धन्यवाद नित वारंबार मुँह से मेरे निकला करता, देश भक्ति की यह तत्परता सीखी थी तुकसे ही मैंने पा रच्चा के तार।

मिले हर समय तेरा प्यार,
प्यार समुद्र पार कर पाता,
उच्च पर्वतों पर चढ़ जाता,
प्यार तम्हारा रोक सकेंगी जेलों की दीवार!

### तेरा प्यार

तेरा प्यार क्रानंत क्रापार;
था तन मेरा नम यह सारा,
बादल - सा था हृदय हमारा,
बनकर ज्योति भरा था उसमे, प्राण, तुम्हारा प्यार।
समा न सका तुम्हारा प्यार
जब मेरे इस हृदय संकुचित
विद्युत में तब हो परिस्फुटित
क्विखर पड़ा जगती के श्यामल क्रांचल पर सुकुमार।
एक तुभे ही सब संसार
में था देखा करता मैं तब,
एक विश्व देख़ तुभ में ब्राब,
नुभे प्यार कर सीखा मैंने करना जग को प्यार।

## कलंक

संगिनि, मेरा - तेरा प्यार,
सुंदर शिशु - सा जिसको ढककर
रक्खा करता, पड़े न उसपर
-नजर विश्व की, उसको कैसे जान गया संसार।
११६

संगिनि, मेरा - तरा प्यार,
पावन जो जैसे गंगाजल,
दुग्ध - धार - सा है जो निर्मल,
हाय, विश्व में कहलाता है श्रव वह पापाचार ।

रहें सदा हम - तुम ऋजात—
यही लालसा प्यारी मेरी
थी, पर चर्चा होती तेरी—
मेरी ऋब तो, जगह - जगह पर मेरी - तेरी बात ।

संगिनि, मेरे तेरे प्यार की तुलना हो पाए जिससे, ऋौर जाँच की जाए जिससे, पाएगा किस जगह कसौटी, बाट, तुला संसार !

स्नेह नहीं होता निष्काम— यही संकुचित विश्व मानता, हमें कालिमा-पूर्ण जानता, देख कालिमामय नयनों से करता है बदनाम । 'करते हो क्यां नहीं विरोध?'

भोली प्राण, करूँ ऐसा जो,

जाएँगी शंकाएँ दृढ़ हो

स्त्रीर विश्व की, पर कलंक का हो न सकेगा शोध!

मिले न सुक्तको वाहु विशाल जिससे जग का वार वचाऊँ, वली विश्व के श्रागे श्राऊँ लड़ने को, जिनसे मैं श्रपनी टोंक-टोंक कर ताल।

जय-जब हुए जगत के बार
मुक्त पर ऋपना शीश क्तुकाया,
सही मार पर कर न उठाया,
मार थका जब जग, छोड़ा उसने होकर लाचार।

नहीं त्र्याज पर मुक्त पर मार; हम-तुम रह न गए ऋत्य हम-तुम, प्रेम डाल में लगे दो कुसुम, ऋयाज प्यार केदो कोमल कुसुमों पर बज्र प्रहार। हाय, प्यार प्यारा सुकुमार.
जिसने सुभसे तुभे मिलाया,
जिसने अव तक सुभे जिलाया,
उस पर देखें हम होते अपमानों की बौछार।

दुनिया से पाने की न्याय कभी नहीं है मुक्तको छाशा, बता रही है मुक्ते निराशा, छाब तो दुनिया से वचने का छांतिम एक उपाय।

होगा यड़ा हर्ज ही कौन, शून्य सरीखे जीव द्यकिंचन ऋश्रु वहा जिनका शवसिंचन करने वाला नहीं, सदा के लिए यने यदि मौन

उसी तरह से नित्य प्रभात होगा, वायु चलेगी वैसे, काम प्रकृति के होगे जैसे, सदा हुन्ना करते थे बँधकर एक नियम स्रजात । उसी तरह श्रामोद-प्रमोद सदा रहेंगे जग में होते, सुख-दुख मानव पाते-खोते सदा करेंगे खेज जगत की विशिध भावना-गोद।

भूलेगा हमको संसार,
पूरा होगा ध्येय हमारा,
उतर कलंक जायगा सारा
प्रेम शीश से, हम दोनों के कारण जिसका भार।

इससे ऋास्रो कर विष पान ऋापस में भुजहार पिन्हाएँ, फिर चिर चुंबन में मिल जाएँ, कर दें जीवन - द्वै-द्वीपों का साथ - साथ निर्वाण ो

### मृत्यु

त्र्रिश, न तू मुक्तसे भय मान !

तुक्ते किया संबोधित जब-जब,

जग के कवि मर्मज्ञों ने तब,

किया श्रानगिनत श्रापशब्दों से ही तेरा श्राह्वान—-

नयन से रहित, हृदय विद्दीन
्प्राण् सभी का हरनेवाली,
दुख से सबको भरनेवाली
सदा भयंकर, क्र्र, निष्करुण, कुटिल महा भयपीन ।

चित्रकार ने तेरा रूप काला श्रीर कुरूप बनाया, बड़े-बड़े पंजे दिखलाया, दीर्घ दंत बाला मुख खींचा, उदर बिना-तह कृप।

कितने शब्द भरे श्रपमान सदा बरसते तुक्तपर श्राए, किंतु न त् मुक्तसे भय खाए, कटु शब्दों से नहीं करूँगा मैं तेरा श्राह्णान।

सभी जिन्होंने जीवन-काल

में पाई कटुता जीवन से,
विस्मित पूछेंगे निज मन से—

किसने दिए विशेषण जीवन के ये तुभवर डाल!

तुमे कहूँ मैं करुणापीन,
शांति सभी में भरनेवाली,
दुःख सभी का हरनेवाली,
जग - शरीर बंदीयह - बेड़ी से करती स्वाधीन ।

एक बात से ही तू हीन,
ग्रापयश तुभे दिलाती है जो,
इस लंबी - चौड़ी दुनिया को
एक साथ ग्रापने में तूने कर न लिया जो लीन।

मेरे मन में भी क्राभिलाप थी, मैं तेरा चित्र बनाऊँ, जग को तेरा रूप दिखाऊँ किया प्रयत्न बहुत पर मुक्तको होना पड़ा हताशा।

रंगो का मैं नहीं प्रयोग करता हूँ जब चित्र बनाता, भाव - भावना हूँ दिखलाता, 'जिसे त्राँख से नहीं हृदय से देखा करते लोग। १२२ 'निष्पत्तता' भाव से हाथ,
हृदय 'भाव सम' से रच देता,
यदि मैं तीन भाव पा लेता,
गोद सजा मैं तेरी देता 'श्राटल शांति' के साथ।

शांति विश्व में ढूँढा हार; निष्पत्तता, पूर्ण समता का भाव कहाँ में था सकता पा, पत्नपात, श्रासमान भावमय, इंद मरे संसार!

ऐसी दुनिया से वेज़ार गया बहुत ही हूँ मैं ऋव हो, सहन शक्ति ऋव गई सभी खो, सीधी मधुर मृत्यु मुभको ऋव कर जीवन के पार।

बड़ प्यार से तुफ्ते पुकार पृक्लूँ एक प्रश्न तू सुन ले, कुछ, संतोपजनक उत्तर दे, स्बोलेगी जीवन तापों से बचने का कब द्वार १ पहनाने को जीवन हार
कुसुमों-सा मैं तुक्ते खिलूँगा,
प्रेमी-सा मैं तुक्ते मिलूँगा,
श्रपने लालायित हाथों को चौड़ा खूब पसार।

'भयप्रद होना मृत्यु-ग्रहीत, रोम-रोम पर दंत चुभाती— तू ऋाती'—दुनिया डरवाती तेरे तीइण दंत से मैं हूँ किंतु नहीं भयभीत।

तू काटेगी कभी न ध्यान,

मेरे कोमल-कोमल तन पर

जीवन ने हैं घाव दिए कर

इतने, तुभे नए करने को कहाँ मिलेगा स्थान!

त्र्ररी, व्यर्थ में तू बदनाम, जीवन ने काटा जी भरकर, पीड़ा है ऋब दुस्सह-दुस्तर, तेरा हरना प्राण करेगा मरहमं का-सा काम! करें ऋौर ऋपराध श्चनेक
ऋपयश ऋौरों के सिर पड़ता,
नयनहीन जग की इस जड़ता
का तू मेरे ऋपो रखती बड़ा नमूना एक।

'करने वाली जीवन-त्र्रांत', यह है नाम जगत में तेरा, दृढ़ विश्वास किंतु यह मेरा, मृत्यु जिसे जग कहता, जीवन का त्र्रांतिम विप दंत।

दुख का जिससे होता त्रात,

मिलती गोद बाद को तरी

त्राएगी बारी कब मेरी

उसमें सोने की पा निद्रा श्रद्धत श्रीर श्रनंत ?

## श्रात्म दोप

मुफ़े न ऋपने से कुछ प्यार!

मिद्दी का हूँ छोटा दीपक,

ज्योति चाहती दुनिया जब तक

मेरी, जल-जलकर मैं उसको देने को तैयार।

पर यदि मेरी लौ के आर दुनिया की ऋाँखों को निद्रित चकाचौंध करते हों, छिद्रित, सुमे बुमा दे बुम जाने से मुमे नहीं इन्कार।

केवल इतना ले वह जान—

मिट्टी के दीयों के ख्रांतर

मुक्तमें दिया प्रकृति ने हैं कर,

मैं सजीव दीपक हूँ, मुक्तमें भरा हुआ है मान।

पहले करले खूब विचार
तब वह मुक्तपर हाथ बढ़ाए,
कहीं न पीछे, से पछताए,
बुक्ता मुक्ते फिर जला सकेगी नहीं दूसरी बार ।

# बच्चन की अन्य प्रकाशित रचनाओं का विवरण

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

### संतरंगिनी

#### (कविकी नवीनतम रचना)

यह किव की १९४२-४४ में लिखित सौंदर्य, प्रेम और यौवन के ५० गीतों का संग्रह है। सौंदर्य, प्रेम और यौवन किव के लिए नए विषय नहीं हैं। मधुशाला और मधुवाला की पंकि-पंकि में सौंदर्य की दुर्दम आसकि है, प्रेम की अमिट प्यास है और है थौवन का अनियंत्रित उन्माद। पर निशानिमंत्रण के अंघकार और एकांत संगीत के एकाकी-पन से निकलकर जब किव ने पुनः उन विषयों पर लेखनी उठाई है तब उसने केवल एक पिछले अनुभव को नहीं दुहराया। सौंदर्य पर मुग्ध होने वाली आँखों ने जीवन की बहुत कुछ असंदरता भी देखी है, प्रेम के प्यासे हृदय ने उपेक्षा और घृणा का भी अनुभव किया है और उषा की मुसकान में नहाती हुई काया कितनी बार तिमिर के सागर में हुब-उतरा चुकी है।

मधुशाला श्रीर मधुशाला में जो सौंदर्य, प्रेम श्रीर यौवन है उसके श्रागे प्रश्न वाचक चिह्न लगा हुआ है। स्तरंगिनी में उनके प्रति श्राहिग विश्वास है, वे अब केवल व्यक्ति की प्रेरणा मात्र न होकर विश्व जीवन की वह धुरी हैं जिनपर वह युग-युग से घूमता श्राया है श्रीर घूमता जायगा।

बच्चन ने जीवन की मान्यताश्रों को सहज में ही कभी स्वीकार नहीं किया। उनका यह परिणाम भी स्वानुभव का मृल्य देकर संचित किया गया है, पुस्तक पढ़कर देखिए।

संस्करण समाप्त हो रहा है। देर करने से आपको दूसरे संस्करण की बाट देखनी पड़ेगी।

#### लीकर प्रेस, इलाहाबाद

## श्रांकुल श्रंतरं

### ( दूसरा संस्करण )

यह किन की १९४०-४२ में लिखित ७१ गीतों का संप्रह है। किन को अपनी पिछली रचना 'एकात संगीत' लिखते समय आभास हुआ पा कि उसकी कई किनताएँ आंतरिक आशांति को व्यक्त न करके नाझ निह्नलता को मुखरित करती हैं। इस कारण भनिष्य में उन्होंने अपने गीतों को 'आकुल अंतर' और 'निकल निश्न' दो मालाओं में रखकर आंतरिक और नाझ दोनों प्रकार की निज्जुन्धता को आलग अलग नाणी देने का निश्चय किया था। दोनों मालाओं के गीत इन तीन नर्षों में पत्र-पित्रकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इस पुस्तक में किन ने 'आकुल अंतर' माला के अंतर्गत लिखित ७१ गीतों को संग्रहीत किया है।

'एकांत संगीत' से 'आकुल अंतर' में कितना परिवर्तन भाया है, यह फेवल इस बात से प्रकट हो ज़ायगा कि 'एकांत संगीत' का अंतिम गीत था 'कितना अकेला आज मैं' और 'आकुल अंतर' का अंतिम गीत है 'तू एकाकी तो गुनहगार'। भावों की किन-किन अवस्थाओं से यह परिवर्तन आया है, इसे देखना हो तो 'आकुल अंतर' पिकृप।

छंद और तुक के बंधनों से मुक्त केवल लय के आधार पर लिखे नए कुछ गीत हिंदी के लिए सर्वथा नवीन और एफल प्रयोग हैं। दूसरा संस्करण खतम हो रहा है। अपनी प्रति शीघ मँगा लें।

### लीकर प्रेस, इलाहाबाद

## एकांत संगीत

#### (तीसरा संस्करण)

यह किव की १९३८-३९ में लिखित एक सौ गीतों का संग्रह है। देखने में यह गीत 'निशा निमंत्रग्' के गीतों की शैली में प्रतीत होते हैं, परंतु पद, पंकि, तुक, मात्रा आदि में अनेक स्थानों पर स्वतंत्रता लेकर किव ने इनकी एकरूपता में भी विभिन्नता उत्पन्न की है।

किया था उसकी यहाँ चरम सीमा पहुँच गई है। 'किल्यत साथी' भी साथ में नहीं है। किव के द्वदय में वेदना इतनी घनीभूत हो गई है कि उसे बताने के लिए वातावरण की सहायता की भी श्रावश्यकता नहीं होती। गीतों का क्रम रचना कम के श्रनुसार होने से किव की भावनाओं का जैसा स्वाभाविक चित्र यहाँ श्रापको मिलेगा वैसा श्रीर किसी कृति में नहीं।

किया के एकांत में क्या देखा, क्या अनुभव किया, क्या सोचा, यदि इसे जानना चाइते हैं तो एकांत संगीत को लेकर एकांत में बैठ जाइए। जीवन में एक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति एकाकी है। इन गीतों को पढ़ते हुए आप यही अनुभव करेंगे कि जैसे आपके ही जीवन के एकाकी क्ष्यों के चिंतन और मनन को किव ने वागी प्रदान कर दी है। बच्चन की यह विशेषता है कि वह व्यक्तिगत अनुभवों को कला के घरातल पर जाकर सार्वजनीन बना देते हैं।

#### लीहर प्रेस, इलाहाबाद

## निशा निमंत्रग्

### (चौथा संस्करण)

यह किन की १९३७-३८ में लिखित एक कहानी और एक सौ गीतों का संग्रह है। 'निशा निमंत्रण' के गीतों से बच्चन की किनता का एक नया युग आरंभ होता है। १३-१३ पंक्तियों में लिखे गए ये गीत निचारों की एकता, गठन और अपनी संपूर्णता में अंग्रेज़ी के सौनेट्स की समता करते हैं।

'निशा निमंत्रण' के गीत सायंकाल से आरंभ होकर प्रातः-काल समाप्त होते हैं। रात्रि के अंधकारपूर्ण वातावरण से अपनी अनुभूतियों को रंजित कर बच्चन ने गीतों की जो शृंखला तैयार की है वह आधुनिक हिंदी कविता के लिए सर्वथा मौलिक वस्तु है। गीत एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि यह सौ गीतों का संग्रह न होकर सौ गीतों का एक महागीत है, शत दलों का एक शतदल है।

एक आर तो इनमें प्रकृति का सूद्म निरीक्षण है दूसरी ओर हर प्राकृतिक दृश्य के साथ किव की भावनाओं का ऐसा संबंध दिखाया गया है मानो किव की भावनाएँ स्वयं उन प्राकृतिक दृश्यों में स्थूल रूप पा गई हैं। सूर्यास्त के साथ किव की आशाएँ टूट गई हैं। रात के अंधकार में किव का शोक छा गया है। प्रभात की अविधिमा में भविष्य का संकेत कर किव ने विदा से ली है।

इसका सौंदर्य देखना हो तो शीघ ही अपनी प्रति में गा लीजिए।

लीखर प्रेस, इलाहामाद

### मधुकलश

#### ( चौथा संस्करण )

यह किव की १९३५-३६ में लिखित 'मधुकलश', किव की वासना', 'किव की निराशा', 'किव का गीत', 'किव का उपहास', 'लहरों का निमंत्रण', 'मेघदूत के प्रति' श्रादि किवताओं का संग्रह है।

आधुनिक समय में समालोचकों द्वारा बच्चन की किवताओं का जितना विरोध हुआ है संभवतः उतना और किसी किव का नहीं हुआ। उन्होंने अपने विरोधियों की कटु आलोचनाओं का उत्तर कभी नहीं दिया परंतु उससे जो उनकी मानसिक प्रतिक्रिया हुई है उसे अवश्य काव्य में व्यक्त किया है। उत्तर प्रत्युत्तर में जो बात कटु हो जाती वहीं किवता में किस प्रकार मधुर हो गई है, 'मधुकलश' की अधिकांश किवताएँ इसका प्रमाण हैं। किव ने चारों और के आक्रमण के बीच किन मावनाओं और विचारों से अपनी सत्ता को स्थिर रक्खा है उसे देखना हो तो आप 'मधुकलश' की किवताएँ पिढ़ए। इनके अंदर साहित्य के आलोचकों को ही नहीं जीवन के आलोचकों को भी उत्तर है, किव के लिए ही नहीं मानवता के लिए भी संदेश है।

इसी पुस्तक के विषय में विश्वमित्र ने लिखा था, 'बच्चन जी की कविताएँ पढ़ते समय हमें इस बात की प्रसन्नता होती है कि हिंदी का यह किन मानवता का गीत गाता है।'

यह संस्करण भी समात होने को है। ऋपनी प्रति शीघ मँगा लें।

लीडर प्रेस, इलाहाबाद

### मधुबाला

#### ( इठा संस्करण )

यह कि की १६६४-३५ में लिखित 'मधुवाला' 'मालिक मधुशाला', 'मधुपायी', 'पथ का गीत', 'मुराही', 'प्याला', 'हाला', 'जीवन तरुवर', 'प्यास', 'बुलबुल', 'पाटल माल', 'इस पार—उस पार', 'पाँच पुकार', 'पगध्वनि' और 'आतम परिचय' शीर्षक कविताओं का संग्रह है।

मधुशाला के पश्चात लिखे गए इन नाटकीय गीतों में मधुबाला भौर मधुपायी ही नहीं प्याला, हाला और मुराही आदि भी सजीव होकर अपना अपना गीत गाने लगे हैं। कवि को मधुशाला का गुरागान करने की धावश्यकता नहीं रह गई, वह स्वयं मस्त होकर शारम-गान करने लगी है। जिस समय यह गीत लिखे गये थे उस समय 'हाला', 'प्याला', 'मधुशाला' के रूपक हिंदी में नए ही थे, फिर भी कवि ने उन्हें अपने कितने भावों, विचारों श्रीर कल्पनाश्रों का केंद्र बना दिया है इसे आप गीतों को पढकर स्वयं देख लेंगे। इन गीतों में भाप पाएँगे विचारों की नवीनता, भावों की तीवता, कल्पना की प्रचुरता भौर सस्पष्टता, भाषा की स्वाभाविकता, छंदों का स्वछंद संगीतात्मक प्रवाह भौर इन सब के ऊपर वह सदम शक्ति जो प्रत्येक हृदय को स्पर्श किए बिना नहीं रह सकती कवि का व्यक्तित्व। इन्हीं गीतों के लिए प्रेमचंदजी ने लिखा था कि इनमें बच्चन का अपना व्यक्तित्व है. अपनी शैली है, अपने भाव हैं और अपनी फ़िलासफ़ी है।

लीकर प्रेस, इलाहाबाद

#### मधुशाला

#### (सातवाँ संस्कर्ण)

यह किव की १६३३-३४ में लिखित १३४ रवाइयों का संमद्द है। हाला, प्याला, मधुवाला और मधुशाला के केवल चार प्रतीकों और इन्हीं से मिलने वाले कुछ गिनती के तुकों को लेकर यश्चन ने अपने कितने भावों और विचारों को इन रवाइयों में भर दिया है इसे वे ही जानते हैं जिन्होंने कभी मधुशाला उनके मुँह से सुनी या स्वयं पड़ी है। आधुनिक खड़ी बोली की कोई भी पुस्तक मधुशाला के समान लोकप्रिय नहीं हो सकी इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। अब समालोचकों ने स्वीकार कर लिया है कि मधुशाला में सौंदर्य के माध्यम से क्रांति का ज़ोरदार संदेश भी दिया गया है।

कि ने इसे इवाइयात उमर ख़ैयाम का अनुवाद करने के पश्चात् लिखा था इस कारण वे उसके बाहरी रूपक से प्रमावित अवश्य हुए हैं परंतु यह भीतर से सर्वथा स्वानुभूत और मौलिक रचना है जिसकी प्रतिभ्वति प्रत्येक भारतीय युवक के हृदय से होती है।

माव, भाषा, लय और इंद एक दूसरे के इतने अनुरूप बन पड़े हैं कि हिंदी से अपरिचित व्यक्ति भी इसका वैसा ही आनंद तेते हैं जैसा कि हिंदी से सुपरिचित व्यक्ति। आज ही इसे लेकर बैठ जाइए और इसकी मस्ती से कूम उठिए।

नया संस्करण छपकर तैयार है, अपनी प्रति शीव मैंगालें विकास केंद्र प्रेस, इलाहावाद

# ख़ैयाम की मधुशाला

#### (तीसरा संस्करण)

यह फिट्ज़जेराल्ड कृत रवाइयात उमर ख़ैयाम का पद्यात्मक हिंदी ह्मांतर है जिसे किन ने सन् १९३३ में उपस्थित किया था। मूल पुस्तक के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसकी गणना संसार की सर्वोत्कृष्ट कृतियों में है। अनुवाद में प्रायः मूल का आनंद नहीं आता, परंतु बच्चन के अनुवाद में कहीं आपको यह कमी न दिखाई पड़ेगी। वे एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखने के फेर में नहीं पड़े। उन्होंने उमर ख़ैयाम के भावों को ही प्रधानता दी है। इसी कारण उनकी यह कृति मौलिक रचना का आनंद देती है।

स्वर्गीय प्रेमचंद जी ने जनवरी '३६ के 'इंस' में पुस्तक की आलो-चना करते हुए लिखा था कि 'बच्चन ने उमर ख़ैयाम की रबाइयों का अनुवाद नहीं किया; उसी रंग में इब गए हैं।' हिंदी में पुस्तक के और अनुवाद भी हैं पर 'लीडर' ने स्पष्टतया जिखा था कि:—

......Bachchan has a great advantage over many translators in that he himself feels, for all we know, very much like the poet astronomer of Nishapur.

इस संस्करण में पहली बार अनुवाद के साथ-साथ मूल अंग्रेज़ी, और किव लिखित सार गर्भित भूमिका और टिप्पणी भी दी गई है। यदि आप अंग्रेज़ी से भिश्व हैं तो अनुवाद की सफलता को आप स्वयं देख सकेंगे।

यदि स्रापने पहले-दूसरे संस्करण देखे भी हैं तो हम स्रापसे इसे पढ़ने का स्राप्त करेंगे।

लीवर प्रेस, इलाहाबाद

## प्रारंभिक रचनाएँ — तीसरा भाग

#### पहला संस्करण

इस बात का पता शायद कम ही लोगों को है कि बच्चन ने साहित्य चेत्र में पहले-पहल किवताश्रों के साथ नहीं बल्कि कहानियों के साथ प्रवेश किया था! 'हरिवंश राय' के नाम से उनकी कई कहा-नियाँ, 'बच्चन' के नाम से उनकी किवताश्रों के प्रकाशन से पूर्व हिंदी की प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाश्रों जैसे हंस, सरस्वती, माधुरी श्रादि में प्रका-शित हो चुकी थीं श्रीर काफ़ी पसंद की गई थीं। पर जीवन में कौन ऐसी परिस्थितियाँ श्राईं जिनसे उनका किव मुखरित हो उठा श्रीर कहानीकार मीन हो गया, इससे संसार श्रानभिश्च है।

बहुत दिनों से बञ्चन के ऐसे निकटस्थ परिचितों श्रोर मित्रों की, जो उनके किय में उनके बाल-कहानीकार को न भुला सके थे, यह इच्छा थी कि उनकी कहानियों का एक संग्रह भी प्रकाशित किया जाय। इसी की पूर्ति के लिए सुषमा निकुंज द्वारा 'हृदय की श्राँखें' नाम से उनकी कहानियों को प्रकाशित करने का विज्ञापन ●कई वर्ष हुए किया गया था परंतु किसी वजह से पुस्तक छप न सकी।

श्रव हमने इन्हीं कहानियों को 'प्रारंभिक रचनाएँ' के तीसरे भाग में संग्रहीत किया है। कहानियाँ 'प्रारंभिक रचनाएँ' की कविताओं की समकालीन हैं, इस कारण हमें इनका यही नाम देना ठीक जान पड़ा। दोनों को साथ पढ़ने वाले सहज ही इस बात का श्रनुभव करेंगे कि कैसे लेखक के मस्तिष्क में चार वर्ष तक किन श्रीर कहानीकार दोनों संघर्ष करते रहे हैं श्रीर कैसे श्रंत में किन विजयी हुश्रा है। इसका पाठ श्रापके लिए रोचक श्रीर मनोरंजक सिद्ध होगा।

### लीखर प्रेस, इलाहाबाद

## प्रारंभिक रचनाएँ-दूसरा भाग

( दूसरा संस्करण )

जैसा कि नाम से द्दी प्रकट है यह प्रारंभिक कविताश्रों के संग्रह का दूसरा भाग है। प्रारंभिक रचनाएँ, प्रथम भाग की लगभग श्राधी किवताएँ पहले 'तेरा हार' के नाम से प्रकाशित हो जुकी थीं, परंतु इस भाग की समस्त कविताएँ पहली बार जनता के सामने लाई जा रही हैं, केवल दो कविताएँ, 'कवि के श्रांस्' 'विशाल भारत' में, श्रीर 'ग्रीष्म वयार' 'मुधा' में प्रकाशित हुई थीं।

इस भाग की कविताएँ प्रायः १६३१-३३ के श्रंदर जिखी गई है। देश के इतिहास से परिचित लोग जानते हैं कि यह समय कितनी श्राशाश्चों, श्रायोजनों श्रीर दमनों का था। ऐसे समय में एक नवयुषक कवि की प्रतिक्रियाएँ क्या हुईं, इसे जानने के लिए इस पुस्तक का देखना बहुत ज़रूरी है।

बच्चन का अपनी मधुशाला के साथ प्रवेश करना एक साहित्यक घटना थी। ये कितताएँ मधुशाला की रचना के ठीक पहले की हैं। इन्हें पढ़ने से आपको पता चल जायगा कि इनमें मधुशाला के गायक की तैयारी हो रही थी। शृंगारिकता और कांति का जो मिश्रया मधुशाला में हिश्गोचर होता है उसकी पहली मत्लक आपको इन किताओं में मिलेगी। प्रारंभिक रचनाओं के दूसरे भाग का अंत ही तीन दबाइयों के साथ होता है और उसके पश्चात ही किन ने दबाइयों की नह भारा प्रवाहित की कि जिसमें समस्त हिंदी समाज शराबोर हो उठा।

बाप इस पुस्तक को एक बार अवश्य देखिए। जीवर प्रेस, इज्ञाह्यवाद